## SRI PANCARATRA RAKSA

EDITED BY

M. DURAISWAMI AIYANGAR and

T. VENUGOPALACHARYA

पुस्तक संख्या 238

पश्चिका-संख्या कि न १ प्रिंग की निशानियां तुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां तगाना वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। अधिक देर तक रखने के तिये पुनः अ।हा। प्राप्त करनी चाहिये।

27245









#### The Adyar Library Series-No. 36

GENERAL EDITOR:

G. SRINIVASA MURTI, B.A., B.L., M.B. & C.M., VAIDYARATNA

Director, Adyar Library

### S'RĪ PĀÑCARĀTRA RAKṢĀ OF S'RĪ VEDĀNTA DES'IKA



# S'RĪ PĀÑCARĀTRA RAKSĀ

OF

S'RĪ VEDĀNTA DES'IKA

COMPILED

CRITICALLY EDITED WITH NOTES AND VARIANT READINGS

CHECKED 1973

Initial

VALDYARATINA

PANDIT M. DURAISWAMI AIYANGAR

Ayurveda Bhūṣaṇa, Ayurvedācārya s'rī des'ika dars'ana dhurandhara

AND

VEDANTA S'IROMANI

PANDIT T. VENUGOPALACHARYA

SRÎ DESIKA DARSANA DHURANDHARA

WITH AN INTRODUCTION IN ENGLISH BY
G. SRINIVASA MURTI
Honorary Director, Adyar Library

THE ADYAR LIBRARY

ADYAR, MADRAS

1942

224,162



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

Price Rs. 4-8-0

Printed by
C. Subbarayudu,
AT THE VASANTA PRESS,
ADYAR, MADRAS.

M

SS.

॥ श्रीः ॥

# श्रीपाञ्चरात्ररक्षा

श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकप्रणीता

#### पाञ्चरात्रागमस्य

वैदिकैर्मुमुक्षुभिः प्राधान्येन परिमाह्यत्वस्थापनपरा

वैद्यरत-बिरुद्यमाजा, त्रायुर्वेद्यमूपर्यान, त्रायुर्वेदाचार्येण, श्रीदेशिकदर्शनधुरन्धरेण मेल्पाकम् पण्डित दुरैस्वामि अय्यङ्गार्महोदयेन

> वेदान्तशिरोमण्युपाधिभाजा, श्रीदेशिकदर्शनधुरन्धरेण तोट्टालम् पण्डित वेणुगोपालाचार्यमहोदयेन च परिशोधिता

> > श्रडयार् प्रन्थालयाध्यचेगा जि. श्रीनिवासमूर्तिना स्वनिर्मितेन आङ्गलभाषामयेनोपोद्धातेन सहिता

> > > अड्यार् यन्थालयः अड्यार् १९४२



### CONTENTS

|                                         |       |   | PAGE    |
|-----------------------------------------|-------|---|---------|
| Introduction in English by G. Srinivasa | Murti |   | ix-xxxi |
| Sanskrit Introduction (Bhūmikā).        |       |   | 9-28    |
| Sanskrit Contents (Viṣayasūcikā)        | •     |   | २५-३१   |
| Errata (S'odhanasūci)                   | •     | , | ३३-३५   |
| S'rī Pāñcarātrarakṣā-Text .             | •     |   | 9-9 < 9 |
| Index of Works and Authors Cited        |       | • | 963-966 |
| List of Abbreviations Used .            |       |   | 966-990 |
| Index of Quotations                     |       |   | 999-232 |



#### INTRODUCTION

#### The Agama and the Nigama

THE present publication entitled the Pancaratraraksa is the third work of the Pancaratra Agama, published by the Adyar Library. Among the great scriptures of the Hindus, the Agama (also known as the Tantra) and the Nigama (wellknown as the Veda) are considered to be the most sacred and authoritative. They enshrine vital teachings of the greatest value and the highest significance. The Agama is fundamentally a Sādhana S'āstra-The Science of Self-realisation. For the benefit of its votaries-Sādhakas or Upāsakas-it prescribes a particular way of life and a practical course of of Self-discipline in conformity with the theoretical teachings of its Philosophy. It also governs, to a considerable degree, the forms of worship performed in the temples and the religious rituals performed in the homes. Both Agama and Nigama have their own divisions and sub-divisions. The Nigama is divided into the four Vedas, well-known as Rk. Yajus, Sāma and Atharva. The Āgama has its three divisions, S'aiva, Sākta and Vaisnava. Each of these has sub-divisions of its own. The present work belongs to the Pancaratra school or sub-division of the Vaisnava Agama. It is an authoritative exposition and a vigorous vindication of the fundamental teachings of this school as also of the discipline. the form of worship and the way of life prescribed for those who desire to regulate their lives according to its teachings.

The late Sir John Woodroffe and his collaborators in Bengal have made valuable contributions to the critical study of S'aiva and S'ākta Āgamas-specially of the latter-in a number of publications issued by them about two decades ago. As regards the Vaisnava Agamas, a great pioneering work in this field was accomplished by Dr. F. Otto Schrader, a past Director of the Adyar Library, when, in 1916, he published his monumental work entitled Introduction to the Pañcaratra and the Ahirbudhnya Samhita together with two volumes of the Samskrt Text of the Samhitā edited by the late S'rīman Devasikhamani Ramanujacharya, the then Head Pandit of the Advar Library. (Nos. 4 and 5 in the Adyar Library Series). "The publication of the Ahirbudhyna Samhitā" he then wrote "has been undertaken with a view to starting investigations in a branch of Sanskrit Literature which was once cultivated in countries as far distant from each other as Kashmir, Orissa and Mysore but is now practically extinct except in a very few places of Sourthern India where considerable remnants of it are still being preserved and partly even studied." The position remains nearly the same even now. It does seem strange that the critical study of the works of this school as well as of the other schools of Agama literature should still remain a comparatively unexplored field; for, as stated above, the day-to-day ritualistic life and temple-worship of the Modern Hindus are based mostly on the Agama teachings and traditions, notwithstanding the almost universal esteem and veneration with which the Nigama or the Vedas are held as the revealed scriptures or the self-revealed S'ruti. For the past hundreds of years, the Vedic sacrifices or Se

in

lν

es

r-

to

in

11

er

b

1e

5

1e

en

it

ar

nt

οf

e-

ge

ell

e-

e,

ne

gs

m

re ti.

or

yajñas have largely given place-specially in South Indiato resplendent rituals of Temple-worship based on the Agamas. So too the rituals of Vedic worship at the domestic fire-altars of the Ancient Aryans have largely given place to worship practised according to the teachings and traditions of the Agamas. In both cases, certain elements of the sacrificial rituals as practised by the ancient Aryans of the Vedic period have been incorporated into the rituals of Temple and Domestic worship as practised in recent times. In any case, it is correct to say that the living religion of the generality of Hindus of to-day is one that is based on the Agamas-S'aiva, S'ākta or Vaisnava-which inculcate the worship of S'iva, S'akti or Visnu through symbols and images consecrated according to the sacred texts and traditions of the respective Agamas. According to the eminent scholar, the late P. T. Srinivasa Iyengar, "the Agamas, like the Upanisads, were the ultimate development of the Brāhmaņas, though they contained other elements besides; hence the followers of the Agama schools sought to prove their orthodoxy by interpreting the Upanisads in accordance with their own tenets. They even gave the name of Samhitā to them, as also the name Smṛti, thus indicating their claim to be, what they really were, based on and regularly evolved from tradition. This movement gave birth to most of the Upanisads, which unlike the earlier ones do nor denominate the Supreme Being Param Brahma, but are expressly Vaisnava, S'aiva or S'ākta in their tone and are probably in many cases but Agamas under the name of Upanisads. Many of the Agamas themselves are called Upanisads, though not included in the recognised 108."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Vaiṣṇava, Saiva and Sākta Upaniṣads with the commentary of Sri Upaniṣad Brahma Yogin, have been published as Nos. 8, 9 & 10 of the Adyar Library Scries.

"The Bhagavadgīta which is called an Upaniṣad, also the Smṛti, par excellence, and the S'vetās'vatara Upaniṣad are works of Vedānta, but show clear traces of the influence of the Āgamas. Garbe has pointed out the influence of the Bhāgavata (Vaiṣṇava) Āgamas on the former. The latter bears equally clear traces of the influence of the S'aiva cult. Both works seem to be due to an ancient synthesizing movement in which was attempted a higher standpoint than the monism of the Upaniṣads, the pluralism of the Sānkhya and the Vais'eṣika and the three tattvas (triple reality) of the Āgama schools, a standpoint from which all three can be reconciled and treated as different aspects of the higher point of view."

The Agamas in general claim to be based on the Nigama or Veda. There is also the view that both are derived from a common root or Mūla Veda. Hārīta, for example, states in his Dharma S'āstra that S'ruti is of two kinds-the Vedic and Tantric (or Agamic). (श्रुतिप्रमाणिको धर्म: । श्रुतिश्च द्विविधा । वैदिकी तान्त्रिकी चेति।). In later times, however, there seems to have arisen a school which held that the  $\bar{A}gama$  was inferior to, and less authoritative than the Nigama and that the Agama path was only for those who were not equal to treading the Vedantic path. It is to refute this view that, about ten centuries ago, S'rī Yāmunācārya, the father of the Vaisnava Visistādvaita school of S'rī Rāmānuja, seems to have found it necessary to write his famous work, the Agama-prāmānya, for upholding the view that Agama is as equally authoritative as the Nigama or Veda —a view acceptable to all the three great Ācāryas—S'rī S'aṅkara, S'rī Rāmānuja and S'rī Madhva—so far as we may infer such a view from the fact that all of them were the greatest Vedāntins as well as most devout followers of the Agama path. It is this fact that has been referred to in the following statement of the late P. T. Srinivasa Iyengar:

SO

re

he

a-

rs

in

of

1e

na

ed

na

m

in

ic

की

*ie* 

d

hic

rī ol

is

w

la

a,

IS

is

ıt

"The influence of the Agamas or Tantras, as they are more familiarly known, on Indian life has been profound. The living Hindu religion of today from Cape Comorin to the remotest corners of Tibet is essentially Tantric. Even the few genuine Vedic rites that are preserved and are supposed to be derived straight from the Vedas e.g. the Sandhyā, have been modified by the addition of Tantric practices. Equally profound has been the influence of the Agamas on the development of Vedanta philosophy. S'ankara was a professed S'akta and his Advaita exposition of the Vedanta, though overtly independent of the S'akta Agamas, is influenced by Tantric theories and his discipline by Tantric practices. Rāmānuja who, according to Dr. Thibaut, expounds a less forced form of Vedanta and more near to the ideas of Badarayana, the author of the Vedānta Sūtras, than S'ankara, was a Vaisnava and regarded the Vaisnava Agamas as authoritative, though he too seldom quotes them to support his exposition. Madhva is so much under the Agama influence that his Bhāsya is but a string of Agama texts with a few words thrown in here and there to connect them."

#### Subject-Matter

As regards the general contents of Agama literature, the subject-matter is generally dealt with under four heads viz. Jñāna (knowledge which is Release or Mukti), Yoga (concentration on one subject), Kriyā (Action—including all actions from laying the foundations of the temple to the completion of the sacred edifice and the installation of the images therein, according to prescribed rules) and Caryā (performance of daily worship other rites, rituals, and festivals etc. according to prescribed methods). Though this division into four Pādas

or sections is the general plan, there is considerable variation in the different works in respect of the stress laid on and the proportion of space devoted to particular section or sections. In many works, it is the practical portion viz, the  $Kriy\bar{a}$  and Caryā pādas that are dealt with at great length. So far as the teaching regarding the ultimate reality is concerned, all schools agree in postulating the existence of three Realities (or Tattvas) viz., (1) A Supreme Being, (2) Individual souls, (3) Objective Universe. The names given to these three ultimate realities or Tattyas differ in different schools, but the doctrine of Tattva Travam is accepted by all schools. Likewise, they all agree in holding that the world is a reality and not Mithyā (unreality). The view regarding the unreality of the world as postulated by Māyāvādins is absent from the Philosophy of the Agamas. Bhakti-personal devotion to the world-mother or world-father or world-mother and father (Dampati-Jagatāmpatī) is another feature that characterizes all the Agama To quote again from the late P. T. Srinivasa schools. Ivengar:

"The root of this attitude of Bhakti to a Supreme Being can be traced to that spirit of the vedic Rsis, which made them praise as the Highest, whatever God, high or low, they happend to invoke at any time—the spirit which Max-Müller has labelled Henotheism. The development of the Āgama schools gave a great impetus to Bhakti by concentrating the attention on one Deva and this resulted in an extreme development of Bhakti, a devotion that expressed itself in an absorbing love—a complete self-surrender. . . . This devotional movement has, as in other countries, given a great stimulus to Art; Temple architecture, especially in Southern India and Lyric (devotional) poetry, especially Sanskrit, Tamil and Hindi have reached a high order of perfection. . . . Music, Dancing

(Nāṭya) and gesticulation (abhinaya) have also been evolved under the influence of religious devotion."

As regards the significance and import of the word Pāñcarātra, several views have been propounded. have been discussed on pages 24 to 26 of Dr. Schrader's Introduction to the Pañcaratra. His conclusion is that the name "Pañcarātra" is traceable to the central doctrine of this school which has reference to "the Pañcarātra Sattra of Nārāvana (spoken of in S'atabatha-Brāhmana, XIII. 6. 1) interpreted philosophically as the five-fold self-manifestation of God by means of His Para, Vyūha, Vibhava, Antaryāmin, and Arca forms. This would well agree with the statement of the Ahirbudhnya Samhita, at the end of the eleventh adhyāya, that the Lord Himself framed out of the original S'astra the system (tantra) called Pāñcarātra describing His (five-fold) nature (known) as Para, Vyūha, Vibhava, etc." (i.e. Antaryāmin and Arca). He also states that, in regard to the topics dealt with in the Pancaratra S'astra in general, "the Scientific student will probably find it best to distinguish the following ten:

- (1) Philosophy;
- (2) Linguistic occultism (mantra-s'āstra);
- (3) Theory of magical figures (yantra-s'āstra);
- (4) Practical magic (māyā-yoga);
- (5) Yoga;

e

f

6

s

e

e

ā

S

of

!-

a

a

n

n

d

ıs

S-

n

of

s,

le

)-

re

g

- (6) Temple-building (mandira-nirmāṇa);
- (7) Image-making (pratisthā-vidhi);
- (8) Domestic observances (samskāra, āhnika);
- (9) Social rules (varņās rama-dharma);
- (10) Public festivals (utsava)."

As has been stated already, the Pāñcarātra Literature, like the literatures of Āgamas generally, has not yet been

studied by the generality of modern Orientalists and critical scholars-Indian and European-to the same extent and in the same scholarly way that the literature of the well-known Six schools of Philosophy (including the Vedanta) have been. The Agamas enshrine a system of Philosophy which has certain special and unique features distinct from those found in the schools of Vedanta and other well-known Dars'anas or schools of Philosophy. In regard to the Philosophy of the Pāñcarātra system, it was Dr. Schrader, a past Director of the Adyar Library, who undertook, for the first time, a critical study of all available literature on the subject and published the monumental reference-work already referred to viz., Introduction to the Pañcaratra, (No. 5 of the Adyar Library) Series). A masterly exposition is contained on pages 27 to 93 of this publication where the subject is dealt with under the following six heads and to which those interested are referred for details:

- (1) Nights and days of Nārāyaṇa (The Supreme Reality);
- (2) Higher or "Pure" creation (Evolution: First stage);
- (3) Intermediate Creation (Evolution: Second stage);
- (4) Lower Primary creation (Evolution: Third stage);
- (5) Secondary or "Gross" creation;
- (6) Nature and destiny of the soul.

#### Agama Literature

The Āgamas have generally been treated as Rahasya (secret, esoteric or occult science). Of the many works mentioned as the authoritative scriptures of these schools—108 Pāñcarātra Āgamas, 28 S'aiva Āgamas and 77 S'ākta Āgamas are so mentioned—only a few have been printed so far. The names of many others quoted in certain commentaries

on extant Samhitās have not yet become available even as manuscripts.

Each of the three schools—S'aiva, S'ākta and Vaiṣṇava—have further divisions and sub-divisions (Upa-Āgamas).

#### S'aiva Agamas

The literature of the S'aiva school is intimately related to that of the S'ākta school. The school is designated as "S'aiva" because the name given herein to the Supreme Being is "S'iva" regarded as the World-Father, the Final Cause of the Universe. Under the S'aiva Āgama (also known as the Mahesvara Āgama) come the following well-known divisions:

- 1. The Pāsupata School. Pasupati Sūtras and writings attributed to Haradattācārya and Lakulisa (or Nakulisa) are considered as the authoritative works of this school.
- 2. The Siddhānta or S'aiva Siddhānta School. This is the living religion of a considerable section of Tamilians in South India. Among the authoritative works of this school are the well-known 28 S'aiva Āgamas, Nīlakaṇṭa's Bhāṣya on Vedānta Sūtras (usually referred to as S'aiva Visiṣṭādvaita) and an extensive literature in Tamil written during the last 1500 years or more by S'aiva Ācāryas of the S'aiva Siddhānta school. Among the 28 S'aiva Āgamas, the Kāmika, Kāraṇa, Suprabheda and Vāthūla are considered specially authoritative.
- 3. The Pratyabhijñā School of Kashmir. Among the authoritative works of this school are the S'iva Sūtras of Vasugupta, Spanda Kārikā of Kallaṭa, S'ivadṛṣṭi of Somānandanātha and Pratyabhijñā Sūtra of Utpala. (Pratyabhijñā-hṛdayam of this school was published by the Adyar Library in 1938 as No. 19 of the Adyar Library Series).

iii

e

n

s

1

1

d

y:

3

er

e

 $\alpha$ 

n-

)8.

as

r.

es

### S'ākta Āgamas

This school is designated as "S'ākta" because the namegiven herein to the Supreme Being is S'akti regarded as the World-Mother. Among the foundational works of this school is the S'akti Sūtras from which quotations are cited by Bhāskararāya in his commentary on Lalitāsahasranāma-a very popular work on the thousand names of the World-Mother designated as Lalitā. As has been stated already, Sir John Woodroffe and his collaborators in Bengal have published a number of Tantras of this Agama. Under this School (also known as Devī Āgama) come the 5 S'ubhāgamas, 64 Kaulāgamas and 8 Misra Āgamas. Saundaryalaharī attributed to S'rī S'ankarācārya, a popular work in use for daily devotions and Upasana belongs to this school. An authoritative edition of this work edited by the late Pandit S. Subramanya Sastri of the Adyar Library was published by The Theosophical Publishing House, Adyar. He also edited another popular work of this school viz., the Varivasyārahasya of Bhāskararāya (with his own commentary) published in 1941 as No. 28 of the Adyar Library Series.

#### Vaisnava Agamas

This school is designated as *Vaiṣṇava* because the name given herein to The Supreme Being is "Viṣṇu," "Vāsudeva" or "Nārāyaṇa" regarded as the World-Father or S'rīman Nārāyaṇa where S'rī and Nārāyaṇa are regarded as one—World-Father and Mother.

Under the Vaisnava Āgamas come the two schools of Vaikhānasa and Pāñcarātra Āgamas which govern templeworship in Viṣṇu temples. The present publication is a work

of the Pāñcarātra school. The emphasis in Vaikhānasa and Pāñcarātra rituals of worship is stated to be on Vedic and Tantric forms respectively.

e

f

e.

e

1

5.

r

S

e

LS

r.

ie

7)

ne

u-

or

as-

of

e-

rk

The origin of the Vaikhānasa Āgamas is attributed to Vikhanas or Brahma himself who revealed the S'astra through his four disciples Atri, Marīci, Kāsyapa and Bhrgu each of whom wrote a Samhitā of his own. Of these, the Atri and Maricī Samhitās are already printed and published by the authorities of the S'ri Venkates vara Temple at Tirupati where worship is according to the Vaikhānasa Āgama. The Bhrgu Samhitā also is expected to be soon published by the same authorities. Further, a number of works of this Schoolabout ten in number-have been published mainly in Telugu script, in the Vaikhānasa Granthamālā Series, Madras. A work under the title of Vaikhānasa Agama and attributed to Marīci was edited by K. Sambasiva Sastri and published in 1935 as No. 121 in the Trivandrum Sanskrit Series. It is interesting to note that S'rī Vedānta Desika, the celebrated author of the present work on the Pancaratra school (of which he was a devoted follower) has written a work about the Vaikhānasa Āgama also. This work is entitled Sajjana Vaibhava.

As regards the Literature of the Pāncarātra system, Dr. Schrader gives a synopsis of no less than 215 Samhitās, listed as works of this school (Vide pp. 6 to 11 of his Introduction to the Pāncarātra). He also adds "There are further a number of Samhitās, quoted or mentioned by name, which seem to be different from those of the Lists. . . A complete list should some day reveal many more names." Only 11 of these were available to Dr. Schrader in print when he published his Introduction to the Pāncarātra in 1916. Of these, he gives the following details on pages 12 and 13:

"The Editions of Samhitās, most of which are now not easily obtained, are the following eleven:

1. Iswara Samhitā, Telugu, Sadvidyā Press, Mysore,

1890, Yogi Pārthasārathi Aiyangar.

2. Kapiñjala Samhitā, Telugu, Kalyāṇa-kumāravilāsa Press, Tirukkovalūr, no year, Yogi, etc. (see 1).

3. Parāsara Samhitā, Telugu, Vāgīsvari Mudrākṣara S'ālā Press, Bangalore, 1898, Īyuṇṇi Raghavācārya.

4. Pādma Tantra, Telugu, 1891, rest as in 1.

- 5, 6. *Bṛhad Brahma Samhitā*: (5) Telugu. S'rīvenkatesvaranilaya Press, Tirupati, 1909, no name; (6) Devanāgarī; Ānandāsrama Press, Poona, H.N. Apte.
  - 7. Bhāradvāja Samhitā, Telugu, no year, rest as in 1.
  - 8. Laksmī Tantra, Telugu, 1888, rest as in 1.
  - 9. Vișņutilka, Telugu, Bangalore, 1896, Rāghavācārya.
- 10. S'rīprasna Samhitā, Grantha, Mangalavilāsa Press, Kumbakonam, 1904, J. Ramasvāmi Bhaṭṭācārya.
- 11. Sāttvata Samhitā, Devanāgarī, Sudars'ana Press, Conjeeveram, 1902, P. B. Anantācāriar.

(A portion of the Ahirbudhnya Samhitā in Telugu chracter, is not worth description.)

With the exception of Bṛhad Brahma Samhitā all of these need re-editing, a critical edition of 4, 8, and 11 being particularly desirable."

A few additions have been made since then. These are the Ahirbudhanya Samhitā published as No. 4 of the Adyar Library Series, Jayākhya Samhitā and Parama Samhitā published as No. 54 and 81 in the Gaekwad's Oriental Series.

The origin of the Pāncarātra Āgama is traced to the Supreme Being S'rīman Nārāyaṇa who is stated to have revealed the S'āstra to Nārada, S'āṇḍilya and other Maharṣis, through Sanaka and other Great ones residing in S'vetadvīpa—"The

INTRODUCTION

1

١f

g

e

ır

)-

ie

d

h

ie

xxi

white Island." In any case, it is held that references, to "Pāñcarātra" occurring in *Chāndogya Upaniṣad¹*, *S'atapatha Brāhmaṇa²*, *Rāmāyaṇa³*, and *Mahābhārata⁴*, point to the great antiquity of this S'āstra.

There are also references in ancient works like the above to the Sātvata and Bhāgavata schools of the Vaiṣṇava Āgama; but, in his S'rī Bhāsya, the great commentary on the Vedānta Sūtras, S'rī Rāmānuja treats the three terms—Bhāgavata, Sātvata and Pāñcarātra—as being almost synonymous.

#### The Author

The author of the present publication is S'rī Veńkaţanātha, the thrice—greatest Ācārya, reverently referred to by his

1 '' ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वणवेदं चतुर्थम् , इतिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम् एकायनम् . . . . . '' इति (VII. 1.)

"Oh: Sanatkumāra, I have learnt Rgvedā, Yajurvedā, Sāmavedā, Atharvana, . . . Ekāyana etc." The term "Ekāyana" is taken to mean "Pāncarātra."

<sup>2</sup> "स एतं पुरुषमेधं पश्चरात्रं यज्ञकतुमपर्यत्"

—(Satapatha Brāhmaṇa, XIII. 6. 1. 1.)

<sup>3</sup> पुराणेश्चेव वेदेश्व पाञ्चरात्रेस्तथेव च । ध्यायन्ति योगिनो नित्यं क्तुभिश्व यजन्ति तम् ॥

-(Rāmāyaṇa, Uttarakāṇḍa, Sarga 7, Verse 16.)

मांख्यं योगं पाञ्चरात्रं वेदारण्यक्रमेव च ।
 ज्ञानान्येतानि ब्रह्मर्षे लोकेषु प्रचरन्ति ह ॥

-Sāntiparva, (Chap. 359, Verse 1.)

The whole section of this parva called the Nārāyaṇīya (Chaps. 344-361) has references to this topic.

"इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम् । साङ्ख्ययोगकृतान्तेन पश्चरात्रानुशन्दितम् ॥ नारायणमुखोद्गीणं नारदोऽश्रावयत् पुरा ।"

-S'āntiparva, (348-62 & 3)

पुस्तकालय

devoted followers as Vedānta Desika or Nigamānta Guru, and well-known to fame under the titles of "Kavitārkika Simha," "Vedāntācārya" and "Sarvatantrasvatantra"—" Master of Sciences, Arts, Crafts and all other branches of knowledge." The most erudite scholar of his time, both in Samskrt and Tamil lore; the composer of many mellifluous and soul-stirring hymns; brilliant logician and controversialist; the author of exquisite poetry and superb prose; a dramatist of unique excellence; the profoundest philosopher of his age; an incomparable expounder and teacher; a Jñānī wondrously wise; a Bhakta beloved of the elect; a Prapanna saint, adored by his followers as God's own, our author was a versatile genius and a literary luminary of the first order who lived a full and hallowed life, extending over a century from 1268-1269 A.D. to 1369-1370 A.D. An excellent and concise account of his life and works has appeared in Vol. II of the Cultural Heritage of India in the article on "The Historical Evolution of S'rī Vaisnavism in South India" by S'rīman V. Rangacharya, to whom I am indebted for the following extract 1:

"In the history of Vaiṣṇavism, the name of Vedānta Desika (or Vēnkaṭanātha) is second only to that of Rāmānuja. He was the son of S'rī Anantasūri of Tūppil near Conjeevaram, by Tōtārambā, the sister of Ātreya Rāmānuja or Kiḍāmbi Appillār, and was born in 1269 A.D. Tradition regards him as the incarnation of the bell of the Lord of Tirupati. Educated and trained by his uncle, he mastered all known religious literature by his twentieth year, and entered the life of a householder. From about 1290 to 1369, that is, for more than three quarters of a century, Vedānta Desika enriched the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pages 96 to 98. This extract has since been revised by the author S'riman V. Rangacharya at my request.

f

f

r

t

a

n

n

h

d

a

1.

١,

οi

LS

d

IS

a

n

ie

ın

Vaisnava world with his teachings and writings. Spending his days as a poor and resigned householder at Tiruvahindrapuram (near Cuddalore), Conjeevaram, Srirangam (where he successfully defended Visistadvaita from the attack of rivals), Mysore, and elsewhere, he obtained a reputation which led to his own apotheosis in course of time. It is not possible here even barely to enumerate his writings, which number more than a hundred. They are characterized by versatility, beauty style and thought, ethical fervour, and deep spiritual insight. As a poet, philosopher and thinker, as a controversialist and popularizer, he was equally great. His works were both in Sanskrit and Tamil and included original compositions as well as commentaries. They can be divided into nine headings or classes: (1) Panegyrics of a devotional character on different deities or Ācāryas; (2) Treatises in elaboration of the Visistādvaitic system; (3) Works in Tamil and Sanskrit, reconciling the teachings of the Alvars with those of the Prasthānatrava, (4) Secret doctrines of Vaisnavism; (5) Original Tamil poems on various subjects; (6) Epic poems in Sanskrit; (7) Dialectical works directed against rival schools; (8) Treatises on practical daily routine and (9) Miscellaneous treatises. The first set includes the Garudadandaka, Garudapañcāsat, Hayagrīva-stotra, Dēvanāyakapañcāsat Gopālavimsati, S'rīstuti, Varadarājapañcāsat, Raghuvīragadya-Yatirājasaptati (on Rāmānuja), Abhītistava, and fifteen other works. Amongst the philosophic treatises on Ubhaya-Vedānta may be mentioned the following: Adhikarana-darpana, Gītābhāsya-tātþarya-candrikā, Vedārthasamgraha-vyākhyāna, Bhāsya on Īsrāvāsya Upanisad, Nigamaparimalam, Dramidobanisat-tātbarya-ratnāvali, Tattvaṭīkā (an extensive gloss on the S'rī Bhāsya); Adhikaraṇa-sārāvali—a series of Sanskrit verses summarizing the discussions of the various sections of the Vedānta Sūtras), Nyāyaparis uddhi and Nyāyasiddhānjana (text-books of Visistadvaitic logic), Sesvara-Mīmāmsā (a commentary on Jaimini's work tracing the relationship between the Pūrva and Uttara Mīmāmsas and refuting the common theory that the former is atheistic), and Tattvamuktākalāpa (an elaborate and critical discussion of the nature of the Universe in the light of the Visistadvaita philosophy, together with an explanatory gloss on it called Sarvārthasiddhi). Des'ika's lectures on the ideals and daily practices of S'rī Vaiṣṇavism were embodied in the allied treatises of Saccaritra-rakṣā, Rahasya-rakṣā, Pāñcarātra-rakṣā, (the present publication), Nikṣeparakṣā, Gītārthasamgraha-rakṣā, etc., which remain even today the most classical and authoritative works on the subject. In explanation of the Mantras (which, together with the Bhāsyas and the Prabandhas, form the triple basis of S'rī Vaisnavism) he wrote, in the Manipravala style, the Tattva-padavī, Rahasyapadavī, Tattva-navanīta, Rahasya-navanīta, Tattva-ratnāvalī, Parama-pada-sopāna, Rahāsya-traya-sāra, and twenty-five other works, thereby clearly analyzing, elaborating, and strengthening the views of Rāmānuja. For the sake of the lay people he wrote the series known as Mummanikkovai, Panduppā, Kalalpā, Ammānaippā, Ūs'alpā, Es'alpā, Adaikkalappattu, etc. In his S'atadūṣaṇī he refuted Advaitism from many standpoints. He also composed the Vedantic drama Sankalpa-sūryodaya. It consists of ten Acts and is unrivalled in allegorical literature for dignity, grandeur, and intellectuality. Desika further composed the Kāvyas of the Hamsasandesa, and Yādavābhyudaya. In the name of the first of these works there is a significance. The hamsa (swan) was the form in which Viṣṇu taught the Pāñcarātra doctrine. The last-named work is a fine and elegant poem which won the admiration of the renowned Appaya Dīkṣita in the sixteenth century, and made him compose a valuable commentary on The Pādukāsahasra is a poem of one thousand verses on the Lord's lotus-feet, or rather his wooden sandals. Desika also composed, in addition to his original Prabandhas (Des'ikabrabandha) in Tamil, an elaborate commentary called the Seventy-four Thousand, which is lost. Amongst the miscellaneous works of the great saint, mention may be made of the Subhāshita-nīvī and other ethical treatises written for a chief of the Andhra country, the S'ılbarthasara on art, and architecture, the Rasa-bhaumāmrta and Vrksabhaumāmrta on medicine, and the Vairagyapañcaka which he addressed to Vidyāranya in praise of resignation when he was pressed to come to Vijayanagar under the sunshine of royal patronage. It is not surprising that Vedānta Desika was called in his own age Kavitārkikasimha, the lion of poets and philosophers, and Sarvatantrasvatantra, the master of all science and knowledge. Many incidents can be cited to show the innate beauty of character of this ideal saint, scholar, and man. Not the least of his services was his saving the S'rutaprakāsikā from the chaos which followed the sack of S'rīrangam in 1327. This is the reason why his name as Vedāntācārya is invoked by all S'rī Vaisnavas without sectarian bias in beginning the study of the S'rī Bhāsya."

In preparing the text of the present edition, six palmleaf manuscripts and five printed editions were secured for the purpose of collation and critical examination. All were found to contain many scribal and other errors. Of the printed editions, three were in Grantha characters, one in Telugu and one in Devanāgarī. All the Grantha editions, though printed at different times, give almost the same readings. The Telugu edition gives some variant readings and the Text contains fewer errors than the Texts of the Grantha

a

e

V

)-

le

<-

ā,

ā,

ie

n

15

1)

τ-

lī.

ve

 $^{\mathrm{id}}$ 

ne

τi.

k-

m

na

ed

al-

a-

of

as

he

he

th

editions. The help obtained by the Devanāgarī edition was found to be very limited. The details of the manuscripts and printed copies secured for collation are given in the Sanskrit Introduction of the Editor, S'rīman Paṇḍit Duraiswami Iyengar (pp. १६–१९). That designated by him as \(\frac{1}{2}\) was found, on the whole, to give the best readings. While the Editors have selected for their Text the readings which seemed to them best, they have also given in foot-notes variant readings for the purposes of comparision and examination by other scholars. The following is a summary of the description of collated Texts as detailed in the Sanskrit Introduction:

- 1.' क. Printed in Grantha characters in Vilambi Samvatsara (Kali 4999, A.D. 1899). On the front-page, it bears the inscription शंखपुरं राघवाचार्यपरिशोधितपुस्तकानुसारेण मुद्धित: | Found to contain many mistakes.
- 2. क. (अ) 2. H. 34 of the Adyar Library. Printed in Grantha script 16 years earlier than क in the Citrabhānu Samvatsara (Kali 4983, A.D. 1882-83) in Cennapuri in the Vyavahāratarangiņī Press. As in the case of the previous edition, the front-leaf bears the inscription शंखपुर राघवाचार्यैः परिष्कृतशुद्धप्रतिवत् सम्यक् परिष्कृत्य मुद्दितोऽयं ग्रन्थः. Almost all the corrections given in the Errata of the edition designated स have been incorporated in this edition.
  - 3. ��. This was procured from the Govt. Oriental MSS. Library, Madras. No. D. 5280. Good Writing. This seems to have been copied about 92 years ago by one Tirumalai Vedāntarāmānujācārya on palm-leaves in only 12 days. At

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This belongs to Sriman T. Venugopālācārya, the Joint Editor. S'rīman M. Duraiswami Iyengar the Editor has also a copy containing almost identical readings. Hence, these two Manuscripts are taken as one.

the end of the MS., it is written: ४९५० कल्यन्दे सौम्यवर्षे कार्तिक-मासस्य पञ्चदशेऽिह छेखनमारम्य तस्य मासस्य सप्तविंशे दिवसे एकादशीतिथौ वृषभछग्ने छेखनसमापनं कृतम्।

> श्रीपाञ्चरात्ररक्षा लिखिता श्रुत्यन्तलक्ष्मणाख्येन । पठितञ्या द्विजवर्यै: दातञ्या तत्समक्षमेवेयम् ॥

it

ni

ıs

e h

es

1-

le.

it

t-

ne

to

in

nu

he

us यैं:

he

झ

S.

ms

lai

At

nan

ical

Comparing the mistakes found in the Manuscript with those found in the printed editions, it looks as though this MS. was used as the basis of the printed editions. The MS. is undamaged and almost complete. In three or four places, a few are found missing either through the mistake of the scribe or through the deficiency in the original MS. of which this is a copy.

- 4. ग Palm-leaf MS. obtained from the Govt. Oriental MSS. Library, Madras; bears the Shelf-number (M.49-1) D.5281. Complete. It is not known when and by whom it was copied. It may either be of the same age as ख or slightly later than that. There is not much difference in readings between this and ख. The traditional colophon "इति कवितार्किकसिहास्य सर्व-तन्त्रस्य . . . . . " is at found neither at the end nor elsewhere in the manuscript.
- 5. \(\mathbb{q}\). Palm-leaf manuscript obtained from the Govt. Oriental MSS. Library, Madras. No. R. 4227. Comparing the leaves and writing of this MS. with those of \(\mathbb{q}\) and \(\mathbb{q}\) which were copied about a hundred years ago, it looks as though that this MS. is older by about 300 years. Fortunately, till now its leaves have neither been perforated by insects, nor worn out with age. The present edition is based mostly on the readings of this MS. which were found to be the best available. Many acceptable readings found here are not found in other MSS. or printed editions.

- 6. Fairly old; belongs to the Govt. Oriental MSS. Library, Madras; written on palm-leaves; Shelf-number M. 34-3; generally resembles \( \frac{1}{2} \) in readings. From the damaged state of some leaves, it seems to be older even than \( \frac{1}{2} \). Several folia at the beginning are missing, and some are injured at the corners. The letters are slightly indistinct. This MS., which was apparently not accessible to earlier editors and which has already undergone decay due to age was fortunately secured in time for the good readings given therein to be utilised in the present edition.
- 7. \(\frac{1}{4}\). Printed twenty three years ago (1919 A.D.) at Bangalore in Telugu characters by Tūppal Venkaṭācārya. In point of readings as well as the style of printing, this is somewhat better than the Grantha editions noticed before.
- 8. 3. Palm leaf MS. obtained from the Govt. Oriental Library, Mysore; No. 2498. Clearly written. Complete; resembles very much \(\mathbf{q}\) and \(\mathbf{e}\) in readings. The name of scribe and date of writings not known; perforation by insects has just set in; this must have been copied later than \(\mathbf{q}\) and \(\mathbf{e}\).
- 9. ज. Palm leaf MS. obtained from Govt. Oriental Library, Mysore; No. 3028. Incomplete; time of copying and name of scribe not noted. About the end of the Second Adhikāra which ends: "विस्तरेण चाह योगमन्त्रे दक्षः। तत्र चैषसारः प्रोक्तः। सर्वोपाधि . . . . ;" some lines are missing.
- 10. 氧. From what is known so far, this appears to be the first printed edition of the *Pancarātrarakṣā*. It was edited by Veliyanūr S'aṅkhapuram S'rī Rāghāvacārya and Koṇḍamūr Koyiluṇṇi S'rī Rāghāvacārya, and printed at the request of Kumbhakoṇam Taṭṭai S'rī Kṛṣṇamācārya, by Māḍapūṣi Pārthasārathyācārya in Vikrama Saṁvatsara (A.D. 1880) in Madras in the Vyavahārataraṅgiṇī Press. Printed

over sixty years ago, this seems to have formed the basis for the Grantha editions mentioned before. A list of Errata of eight pages is added at the end. Still the credit for bringing out the first Edition of the *Pañcarātrarakṣā* must go to S'aṅkhapuram Rāghavācārya.¹

11. Devanāgarī edition printed at Brindāvan by Dharaṇīdhara S'āstri and S'rīdharācārya.

In every one of the available manuscripts and editions noted above, there is a uniform break in the third Adhikāra after the words "सर्वेषामन्ततो भगवत्प्राप्तिः समानाविकलानामिप भागवतानाम् ....'', in the topic relating to Ijyā (worship and sacrificial rites). Naturally, this is a matter which has caused deep disappointment and regret to our editors and also to myself as I had hoped that the patient and devoted labours of our editors would be rewarded by the discovery and restoration of the missing portion dealing with so vitally important a topic as Ijyā. We hope and pray that further research may soon lead to the discovery of the precious find.

For further details, those interested, are referred to the masterly introduction in Samskrt written by the Editor, S'rīman Vaidyaratna Paṇḍit M. Duraiswami Iyengar, wherein will also be found the details of certain special features which are calculated to make this edition specially valuable to critical students and scholars. There is one valuable feature, however, which I must mention here. It relates to a practice of our ancient authors which has been operating as a matter of some disadvantage to modern students. In regard to many quotations cited as authoritative texts—Pramāṇa Vākyas—the ancient scholars seemed to have taken for granted that the authorship of such Vākyas would be so well-known to

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This book was obtained from S'rimān Conjeevaram Tāyārsannidhi Varadācārya.

other scholars as not to require any specific mention. This may not have operated as a disadvantage so long as contemporary scholars carried on the practice of committing to memory an incredibly large number of authoritative texts and were, in fact, living and walking libraries wherefrom reference to any authoritative passage could be obtained automatically and with the greatest ease from the mere mention of the text under reference. In modern times, the race of such literary giants is fast becoming extinct due to various causes, so that modern scholars find it difficult to trace out the original sources of many of the passages quoted in ancient writings. In regard to authoritative passages quoted in the present publication, our author has followed the ancient practice and has not given specific references to original sources in many instances. It speaks volumes to the patient industry and scholarly zeal of our editors that they have been able to trace out the original sources of as many as 95% of the passages. cited. The results of this stupendous labour are incorporated in the Appendices printed at the end of the work. It is difficult for me to find words to express my deep gratitude to Pandit Duraiswami Iyengar for the superb manner in which he has performed his labour of love and for the vast erudition, great enthusiasm and the incomparable devotion which he has brought to bear on the work of editing this publication. S'rīmān Duraiswami Iyengar bears with distinction the title of S'rī Desika Darsana Durandhara bestowed upon him by learned pandits in recognition of his eminent services in spreading the message of S'rī Vedānta Desika, the author of the present publication. Naturally, the work of editing was undertaken by him in the spirit of a pious devotee preparing a worthy offering to be lovingly placed at the feet of his master, Nigamanta Guru of hallowed memory. Where jñanam is

0

ts.

n

)-

n

of

15

ıt

nt

ne:

C-

es.

ry

to

es

ed

ilt

lit

as-

at ht

ān

'rī ed he ent en hy er,

(knowledge and wisdom) worked in happy union with S'raddhā (Reverence and Faith) and Bhakthi (Devotion), as in this case, the result was bound to be an offering well worthy to be placed at the feet of the Master; and so, it has been, as discerning readers may see for themselves. We were also fortunate in our It. Editor, S'rīmān Vedānta S'iromani Pandit T. Venugopalacharya eminently qualified for his role, not only by his learning and devotion but also by his past services in spreading the Message of the Master, which have earned for him the title of S'rī Des'ika Dars'ana Durandhara-a title which, as I have already stated, our Editor S'rīman Pandit Duraiswami Iyengar bears with great distinction and appropriate-To both of them, I tender, once again, my grateful thanks. I also join them in laying this offering at the feet of the Master to whom, I am sure, they would wish me to render respectful homage in terms of the following verses sanctified by constant and continual usuage through hundreds of years:

> रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् । श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् ॥ श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥ कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने । श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥

## ॥ भूमिका ॥

श्रीमन्त्रिगमान्तमहादेशिकैः प्रणीतेष प्राज्ञैः प्रशंसनीयेष शताधिकेष ग्रन्थेषु प्रायः पञ्चषा एव परिष्कृतया रीत्या मुद्रणमधिगत्य सहृदयानामा-धनिकानां दृष्टिपथं रञ्जयन्तीति जानन्त्येव वहवस्तद्यन्थश्रद्धालवः । वैष्ण-वानाम् . विशिष्य शुद्धसात्त्वतसम्प्रदायमार्गमार्गणपराणाम् उपजीव्यतया विद्यमानान पाञ्चकालिकधर्ममर्मपरामर्शपरान विषयान अशेषानप्यधिकृत्य निगमान्तगरुणा निबद्धोऽयं श्रीपाञ्चरात्ररक्षाग्रन्थः सपरिष्कारं नैवासीत नागराक्षरैरेतावता संमुद्धितः। अवैमश्च वयम्, यदेष त्रिवारं ग्रन्थाक्षरैः, सकृदान्ध्रलिपिभिः¹, अनन्तरम् उत्तरापथे नातिचिदेव नागराक्षरेश्च² मुद्रितोऽभवत् कोश इति ; परं तु तथा मुद्रिताः कोशाः सर्वेऽपि ते किश्चिदचावचतया परस्परं सौभात्रम् अपभंशसंविह्नतत्वे स्तरामावहन्तीति सावहिति तेषां पठनात् कृतमतयः प्रभवन्त्यवगन्तुम् । कतमं मात्रकाग्रन्थ-मवलम्ब्य, कति च मातृकाकोशान् संनिरीक्ष्य प्रन्थास्ते समभवन् सुद्रिता इति प्रन्थप्रकाशकैः किमपि नैवास्ति तेषु सूचितम् । किन्तु सन्त्युपपत्तयः संभावयितम् एतत् , यद्तं विस्नम्भणीयमातृकाकोशानुरोधेन प्रन्थस्य परिष्करणे वा, मुद्रणदोषाणां परिहरणपुरस्सरं पुस्तकस्य संस्करणे वा, पठितृणां विशिष्यानुकूल्याभिवृद्धये विषयविभजनानि विधाय मुद्रणसौष्ठवादीनां

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भूमिकान्तेऽस्माभिरुपयुक्तानां प्रन्थानामेतेषां कोशान्तराणां च विवरणं दश्यताम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> धरणीधरशास्त्री, श्रीधराचार्य इति द्वास्यां वृन्दावनक्षेत्रे कोशोऽयं मुद्रित: ।

संविधाने वा तैः प्रकाशकैः किञ्चिद्पि नैवासीत् आदतः परिश्रम इति । अतस्तदिद्मखिलं समालोचितवद्भिरस्माभिः कोशस्यैवंरीतिकस्यास्य मुद्रणे चाविष्करणे चायमङ्गीकृतः समुद्यमः ।

श्रीपाञ्चरात्ररक्षाया अस्याभिनवमुद्रणकर्मण उपक्रमात् पूर्व विभिन्नेषु कालेषु विभिन्नेर्व्यक्तिभिर्विलिखितानां विविधानां चिरन्तनानां मातृका-कोशानाम् उपद्वादशानां पठनपरामर्शद्वारा लेखकप्रमादजनितदोषपरिहाराय, पाठभेदानां परिशीलनपुरस्सरं संयोजनाय, संस्कारान्तराणां विविधानां साधु निर्वहणाय च यथाशक्त्यस्माभिरादृतः परिश्रमः। अस्माभिरेवं संस्करणायोप-युक्तेषु पुरातनेषु कोशेषु ख संज्ञिते कोश एवान्ततस्तल्लेखनकालः सम्यगस्ति विलिखितः । श्रीपाञ्चरात्ररक्षाया मुद्रणोद्यतेन केनचित्, अन्येन वा परिशीलकेन अस्मदुपल्ल्येषु कोशेषु अतीव प्राचीनौ घ ङ संज्ञितौ कोशौ द्वाविप न ह्येतावता स्यातां पठितचराविति वक्तुमुपपद्यते; यतस्तयोर्दश्य-मानाः सुबह्वो विवेचकररादरणीयाः पाठकमादयो न हि मुद्रितचरेषु कोशेषु कचिदप्युपलभ्यन्ते। अस्माभिः घ संज्ञितस्य कोशस्य पाठरीतिरेव कोशान्तरीयपाठेभ्योऽपि प्रशस्तेति समालोच्य सैवास्य ग्रन्थस्य नवीनमुद्रणे विश्वसनीयत्वेन बहुषु स्थलेष्वङ्गचकारि।

अथास्य प्रन्थविषयस्य किञ्चिदिव परामर्शाय प्रयतामहे । किमिडं पाञ्चरात्रशास्त्रं नाम ? कुत इदं प्रवृत्तम् ? क एतस्य कर्ता प्रवर्तको वा ? इति बहवः प्रच्छिन्ति । पञ्चकालपरायणाः पावनचिरता भागवताः पाञ्च- रात्रशास्त्रप्रतिपादितान् विधीन् अनुरुध्येव वैदिकानि वैष्णवसम्प्रदायमूल- भूतानि नित्यकृत्यानि निर्वर्तयन्तीति नूनमिदं न बहूनां विदितम् । अतः किञ्चिद्विवरणमपेक्षते विषयोऽयम् । पाञ्चरात्राह्वयस्य शास्त्रस्य प्रथमरचिता

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दश्यताम् अनन्तरं भूमिकायां विषयस्यैतस्य विवरणम् ।

चोपदेष्टा च श्रीमन्नारायण एवेति नैकधा लिखितपिठतमेव प्राक्तनैः परमिषिभः परमाचार्येश्चेदं वस्तुतत्त्वम् । भगवता प्रणीतिमिति भगवत्सेवा-प्रकारप्रतिपादकमिति च हेतुद्वयेन पाञ्चरात्रमिदं भगवच्छास्त्रमिति नाम्ना च तदभिज्ञैरभिधीयते । एतादृशशास्त्रपथेषु अक्षुण्णमितिभिरिष श्रीवैष्णवैः सामान्यतः स्तोत्रपाठप्रसङ्गेन यितराजसप्ततिप्रमृतिषु स्तोत्रजालेषु परिशिल्यमानेषु "प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यः स्वयम्" इत्यादिभिः प्रयोगैः पञ्चरात्रमिति श्रुतिसदृशं सात्त्वतजनानाम् असदृशं शास्त्रं किमिष विद्यत इति, तस्य च भगवान् आदिमो गुरुः श्रियःपितेरेव स्वयं रचितेति च श्रवयमवगन्तुम् ।

किन्तु नेदमुपलभ्यमानैर्विषयांशैः सुशकं सुन्यक्तं निर्णेतुम्, यदुत सम्प्रदाय एष कदा वा प्रवृत्तिमुपलेभ इति, देशस्यास्य कतमस्मिन् वा भागे प्रथमप्रचारश्चास्य प्राक् समुपनत इति च। भगवता नारायणेन भक्त्युपनताय नारदाय प्रथमतः शास्त्रमिदं समभवदुपदिष्टमिति, तस्माच महर्षिपरम्परया महीतले तदिदमुपदेशद्वारा प्रचारमध्यगच्छदिति च पारम्परि-कैतिहासिकविषयविश्वस्तैः साम्प्रदायिकैर्विभान्यते । तदेतस्य चावष्टम्भनाय

"प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगातमनः । प्राप्त्रुपायं फळं प्राप्तेस्तथा प्राप्तिविरोधि च ॥ वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः ॥"

इल्पर्थपञ्चकविवरणरूपं परमपुरुषार्थसाधकं सात्त्रिकं शास्त्रं भगवान् वामुदेव: स्वयं प्रणीतवानिति, भगवता प्रोक्तत्वात भगवच्छास्त्रमिति यदिद्मस्माभिष्ठच्यते तदेतत् श्रीरहस्यत्रयसारे अर्थ-पञ्चकाधिकारे श्रीनिगमान्तगुरुप्रतिपादितप्रमाणमूलकमिति च ज्ञातत्र्यम् । किञ्च तत्रैव "இவ்விக்ரஹம் பர வ்யூஹ விபவ ஹார்தார்ச்சாவதார ரூபேண பஞ்ச ப்ரகாரமா மிருக்கும்படியும் இவற்றிலுள்ள விசேஷங்களும் பகவச் சாஸ்திர ஸம்மிரதாயத்தாலே யறியப்படும்" इति च भगवच्छास्रत्वमस्य निद्रम् ।

<sup>2</sup> "वेदान्तेषु यथासारं संगृह्य भगवान् हरिः" इति, "सर्ववेदान्तसारोद्धारेण सर्व-जनहितैषिणा भगवता स्वयमेव प्रणीतं श्रीमत्पाञ्चरात्रशास्त्रं" इति च शास्त्रस्यास्य भगवतप्र-णीतत्वं वेदान्तसारमयत्वं च निगमान्तगुरुणेव निरुपितमास्ते । (दृश्यतां पुटः २३). " इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम् । साङ्ख्ययोगकृतान्तेन पश्चरात्रानुशब्दितम् ॥ नारायणमुखोद्गीर्णं नारदोऽश्रावयत् पुराः । "

इत्येतन्महाभारतवचनमि (शान्तिपर्व-३४८-६२,६३) प्रमाणयन्ति प्राञ्चो विदितवेदितव्याः श्रीवैष्णवाचार्याः । पञ्चरात्रशास्त्रस्य भगवच्छास्त्रमिति पूर्वम् अन्यदिष नाम व्यवहारे विद्यत इति निर्दिष्टम् । तथा भग-वदुपदिष्टमिदं शास्त्रं 'सात्त्वतशास्त्रम् ' इति संज्ञान्तरमप्यावहित । तस्यैतस्य संज्ञान्तरस्य ईश्वरसंहितादिषु प्रयोगः परिदृश्यते । अत एव च शास्त्र-मिदमवलम्वय ये धर्मान् अनुतिष्ठन्ति ते पाञ्चरात्रिका इति, भागवता इति, सात्त्वता इति च साम्प्रदायिकरभिधीयन्ते । पाञ्चरात्रिकेण विधिना ये वासुदेवमाराधयन्ति ते वासुदेवनाम्ना, एकान्तिकनाम्ना (परमैकान्तिनः), सूरिनाम्ना च सिद्धराह्नयन्ते ।

इदमप्यभिधीयते, यत् पाञ्चरात्रमिदं श्रुतिमूलकमिति, विशिष्य चैकायनश्रुत्युपगृह्मकमिति च । एकायनमिति नामेदं छान्दोग्योपनिषदि "ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वणवेदं चतुर्थम्, इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम् एका-यनम् . . . . . " इति (६, १-२; ६, १-४) दृश्यते निर्दिष्टम् ।

भगवच्छास्रस्य सार्वभौमं प्रामाण्यं " इत्यादिभिः बहुषु स्थलेषु भगवच्छास्रमि-त्येव शास्त्रमिदं निगमान्तगुरुणा निर्दिश्यते ।

<sup>&</sup>quot; एतेषां सात्वतं शास्त्रमुपदेष्टुं त्वमर्हसि ।
इत्युक्त्वान्तदंधे श्रीमान् नारायणमुनिस्तदा ।
सात्वतं विधिमास्थाय गीतः सङ्कर्षणेन यः ।" (ईश्वर. 1-10).
वासुदेवाश्च सात्वतेः । (श्रीविष्णुपुराणे ५-१६, १७)
" स्रिः मुहद्भागवतः सात्वतः पञ्चकालवित् ।
एकान्तिकस्तन्मयश्च पाञ्चरात्रिक इत्यपि" । (पाञ्चसंहिता ४-२, ८८)

इदम् उपनिषद्वाक्यं तु वेदशाखाभिः सह श्रुतिश्चैकायनाख्या स्वात्मना कथ-मधीतेति सनत्कुम।राय नारदेन कथितां कामपि कथाम् अभिव्यनक्ति । अत-श्चानुमीयते, यत् वैदिकजनबहुमतः प्रमाणतो वेदसमानधर्मा पञ्चरात्राह्वयः प्राक् परमपुरुषोपदिष्टः शिष्टजनोज्जीवनहेतुः अस्त्यनुवर्तमानः कालाह्रहोरेष आगम इति । श्रीनिगमान्तगुरुभिरपि "श्रुतिमूलमिदं तन्त्रं प्रमाणं कल्पस्त्रवत्" इति श्रुतिमूलकत्वमस्य शास्त्रस्य प्रमाणान्तरोहेखेन प्रतिपाद्य, ''इत्यादिवचनं तु त्रय्यन्तमूलतया एकायनश्रुतिमूलतया च योज्यम् '' इति विवरणेन एकायनश्रुतिरप्यस्य मूलमिति निरूपितमास्ते न्यायपरिशुद्धौ शब्दाध्याये । स्पन्दपदीपिकानाम्नि पञ्चरात्रागमग्रन्थे ''पाञ्चरात्रश्रुतावपि यद्वत् सोपानेन प्रासादमारुहेत् छवेन वा नदीं तरेत् तद्वच्छास्त्रेण हि भगवान् शास्ताव-गन्तव्यः " इति, "पाञ्चरात्रोपनिषदि च - ज्ञाता च ज्ञेयं च वक्ता च वाच्यं च भोक्ता च भोज्यं च'' इति च<sup>2</sup> यां पाञ्चरात्रश्रुतिं पाञ्चरात्रोप-निषदं च भट्टोत्पल इति ख्यातः उत्पलाचार्यः (उत्पलवैणाव इति ष्रेडर् महाशयः) स्वयमुदाहरति ते च द्वे शाखामेकायनाख्यामेव विनिर्दिशत इत्यभिप्रयन्ति विमर्शकाः । उत्पलाचार्येण स्वप्रबन्धे समुद्धृतानि तादृशानि वचनानि यदि यथावद्विमृश्यन्ते, तर्हि तद्नुरोधेन पाञ्चरात्रश्रुतिः, पाञ्चरात्रोप-निषत्, पाञ्चरात्रसंहिता चेति पाञ्चरात्रशास्त्रमिदं त्रिधा विभज्य व्यवहृतमिति निर्णेतव्यमस्ति । भगवद्यामुनार्यजीवितकालस्य प्रायः सप्ततिसंवत्सरेभ्यः प्राक् दशम्यां क्रैस्तवशताव्द्याम् उत्तरापथे प्राप्तप्रथस्य उत्पर्वाचार्यस्य कालेऽपि पश्चरात्रागमः श्रुतिरूपेण प्राप्तप्रचारः समभवदिति, प्रायेण विषयांश एष एव

<sup>2</sup> दश्यतां विजयनगरसंस्कृतग्रन्थावली. (पुटौ 2, 40)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ऋगादिभेदेन वेदशाखाविभजनात् प्राक् विद्यमाना एकायनशाखेव मूलवेद इति, एखस्त्रमिप किञ्चित् तत्प्रयुक्तकर्मप्रतिपादकमिति, मूलवेदे त्रय्यन्ते च प्रतिपादितांशानाम् उप-वृद्यणायेव भगवता पद्यरात्रशास्त्रं स्वयं प्रणीतमिति च निगमान्तगुरवोऽभिप्रयन्ति ।

पाञ्चरात्रसंहितासु प्राक्तनैर्प्रन्थकर्तृभिः एकायनशाखात्वेन निर्दिश्यत इति च संभाव्यते । "स एतं पुरुषमेधं पञ्चरात्रं यज्ञकतुमपश्यत्" इति पञ्चरात्र-यज्ञस्य शतपथब्राह्मणे (१३-६-१) पठ्यमानत्वात् , पञ्चरात्रमिति प्रथितं शास्त्र-मिदं महाभारतकालादिष चिरन्तनं स्यादिति, तच्छास्त्रस्य पुनर्नवीकरणाय लोके परितः प्रवर्तनाय च सात्त्वत-जयाख्य-पौष्कर-पाद्मादयः सुबहवः संहिता-ग्रन्थाः कालेन प्राक् प्रादुरभवित्ति च विमर्शनपरा विद्वांसो विविधा उप-पत्तीरुपपादयन्ति । इदं च शतपथब्राह्मणे परिदृश्यमानं पञ्चरात्रशब्दसंवितं वचनमेव तादृशशास्त्रसंज्ञासूचनविषये प्राचीनतममिति प्रतिभाति ।

एवम् उत्तरापथे शरदां सहस्रस्य प्राक् काश्मीरेषु तदुपान्तेषु चोत्पल-वैण्णवप्रभृतिभिः पाञ्चरात्रशास्त्रं प्रचारमध्यगच्छत् इत्यवगम्यते । अनन्तरं च दक्षिणभारते क्षेण्यं तस्य शास्त्रस्य विपक्षवादिनां विद्युद्धिं च विलोकितवता श्रीयामुनार्येण पाञ्चरात्रस्य प्रामाण्यस्थापनाय आगमप्रामाण्याभिधः प्रौढो प्रन्थः प्रणीत इति, श्रीभाष्यकारैः श्रीभाष्यस्य पाञ्चारात्राधिकरणे स एव विषयः प्रपञ्चितोऽनन्तरमिति च विदितमेव विश्वेषां वैष्णवसाम्प्रदायिकानाम् । सत्य-प्येवं परस्तात् पुनरिष हायनशतकैः त्रिचतुरैः हानिमस्य शास्त्रस्य आपात-मतिप्रसरकल्लितात् स्वपक्षात् परपक्षादिष महतीं समुपनतां प्रतीक्षितवता निपुणमितना निगमान्तगुरुणा निश्शेषतः श्रुति-स्मृति-पुराणेतिहाससम्बन्धिनां प्रमाणग्रन्थानां विमर्शपूर्वकं तत्तद्ग्रन्थेभ्यः प्रमाणानि शतशश्चोदाहृत्य, तस्यै-तस्य शास्त्रस्य स्थूणानिस्वनन्यायेन वैदिकजनपरिप्राह्यत्वस्थापनार्थम् , सामिय-कानां बहुनामपरेषामत्र विश्वासोपजननार्थम् , वैदिकैः विश्विष्य श्रीवैष्णवैः प्रत्यहम् अनुष्ठेयानां पाञ्चकालिकप्रक्रियाणां परिस्फुटतया प्रदर्शनार्थं च श्रीपाञ्चरात्रस्थाभिधः प्रवन्ध एव प्रणीतः । इममाशयमेव ग्रन्थस्योपसंहारे स्वयं

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> एष चोत्पलः शैवमार्गमपरवयसि स्वयमवालम्बतेति श्रूयते ।

" विदितनिगमसीम्ना वेङ्कटेशेन तत्त-द्वहुसमयसमक्षं बद्धजैत्रध्वजेन । प्रतिपदमवधानं पुष्यतां सात्त्वतानां परिषदि विहितेयं पञ्चकालस्य रक्षा ॥"

इति पद्येन विशदयति श्रीमान् वेङ्कटनाथः । भगवद्रामानुजमुनिभिः अनुगृहीतस्य नित्यप्रन्थस्य निश्शेषतो विवरणम् , तत्रानाविष्कृतानां श्री-भाष्यकार-तिच्छिष्यवर्गाणाम् अभिमतत्वेन निगमान्तार्येण निर्णीतानां च पाञ्चकालिककृत्यानां प्रपञ्चनं च ग्रन्थस्यास्यापरो निबन्धनोद्देश इति च निश्चीयते । अस्य ग्रन्थस्यावतरणे हेत्वन्तराणि चाग्रतो दृश्यन्ताम् ।

एतदागमावलिम्बनः पण्डिताः पाञ्चरात्रशब्दस्य नैकविधानि निर्वच-नानि निर्दिशन्ति । तत्र चेमानि कानिचन प्रधानानि प्रमाणवचनानि—

- (१) रात्रयो गोचराः पञ्च शब्दादिविषयात्मिकाः ।

  महाभूतात्मका वात्र पञ्चरात्रमिदं ततः ॥

  अवाप्य तु परं तेजो यत्रैताः पञ्च रात्रयः ।

  नश्यन्ति पञ्चरात्रं तत् सर्वाज्ञानविनाशनम् ॥ (विष्णुसंहिता)
- (२) पञ्चायुधांशास्ते पञ्च शाण्डिल्यश्चीपगायनः । मीञ्ज्यायनः कौशिकश्च भारद्वाजश्च योगिनः ॥ पञ्चापि पृथगेकैकं दिवारात्रं जगत्प्रभुः ।

े स्वपक्षात् परपक्षाद्गि सर्वधर्मनिरासकस्पापायः समुपनत इति, तद्गायात् पञ्चरात्र-शास्त्रस्य रक्षणमावश्यकमासीदिति च ग्रन्थस्य नामान्ते योजितो रक्षाशब्दः सम्यगावेदयति । ² दश्यन्तां ५२ पुटे ''तथाहि—भाष्यकाराव्यवहितशिष्येः वंगिवंशेश्वरैः \* \* \* '' इत्यादीनि वाक्यानि । आगम-मन्त्र-तन्त्र-तन्त्रान्तराभिषेषु चतुर्षु सिद्धान्तेषु मन्त्रसिद्धान्त-मवलम्ब्य नित्यग्रन्थं प्रणिनाय भगवान् भाष्कारः । अध्यापयामास यतस्ततस्तान् मुनिपुङ्गवान् । शास्त्रं सर्वजनैलेकि पञ्चरात्रमितीर्यते ॥ (ईश्वर० सं० २१)

- (३) पञ्चेतराणि शास्त्राणि रात्रीयन्ते महान्त्यपि । तत्सन्निधौ समाख्याऽसौ तेन लोके प्रवर्तते ॥ (पाद्म सं० ज्ञान. १)
- (४) तत्परच्यूह् विभवस्वभावादि निरूपणम् । पाञ्चरात्राह्ययं तन्त्रं मोक्षेकफललक्षणम् ॥ (अहिर्बुध्न्य सं० ११)

रात्रम् अथवा रात्रिरिति शब्दस्य ज्ञानार्थ एवमुपकल्प्यते नारदपञ्चरात्रे— ''रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम् । तेनेदं पञ्चरात्रं हि
प्रवदन्ति मनीषिणः '' इति । इदं तत प्रथमरात्राख्येऽध्याये प्रतिपादितं वचनम् ।
पञ्चविधानि रात्राणि ज्ञानानि यस्मिन्निति नारदपाञ्चरात्रीया पञ्चरात्रव्युत्पत्तिरियम् आदाबुदाहृतं विष्णुसंहितावचनोपपादितं निर्वचनं निकाममवष्टम्भयति ।
पञ्चायुधानाम् अंशत्वेन परिगण्यमानेभ्यः पञ्चभ्यः शाण्डल्यादिमुनिपुङ्गवेभ्यः
पञ्चिमरहोरात्रैः परमेण पुंसा नन्वस्य प्रागध्यापितत्वात् 'पञ्चरात्रम् ' इति
नाम्ना सर्वत्र शास्त्रमिदं प्रथितमिति नवीनाः श्रीएम्बार्प्रभृतयः पण्डिता
अभिप्रयन्ति । अतिप्राचीनत्वेनावगम्यमानेषु पाञ्चरात्रसंहिताग्रन्थेषु अन्यतमेन
अहिर्बुध्न्यसंहिताग्रन्थेन यदुपपादितं तत्परव्यूहेतिवचनेन पञ्चरात्रशब्दस्य
निर्वचनं तदेव सुतरां साधीय इत्याधुनिकप्रणाल्या विचारणपरस्य श्रीभद्दाचार्यादिविमर्शकवर्गस्य भवत्याशयः । 'अभिगमनम् , उपादानम् , इज्या,
स्वाध्यायः, योगः इति पञ्चानां भगवत्कैङ्कर्यरूपाणां कर्मणां प्रत्यहमनुष्ठानार्थे
प्रतिनियताः पञ्च कालाः शास्त्रेऽस्मिन् यतः सन्ति संविभक्ताः, तत इदं
नामेति नातिविचारितविषयतत्त्वाः केचित् कथयन्ति । ''पञ्चकालरतश्चैव

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दश्यतां बरोडाराजकीयेर्मुद्रिताया जयाख्यसंहिताया उपोद्धात: ।

पञ्चरात्रार्थवित् तथा । विष्णुतत्त्वं परिज्ञाय एकं चानेकभेदगम् " इति जयाख्यवचनं तदिदम् असदिति विशदयति । यद्यभिगमनादिपञ्चकर्मणाम् अनुष्ठानाय विहितान् पञ्च कालानेव निर्दिशेत् पञ्चरात्रमिति संज्ञा, तर्हि पञ्च-कालरत इति, पञ्चरात्रार्थवित् इति पञ्चकाल-पञ्चरात्रशब्दयोर्विभिन्नः प्रयोगो नैव समञ्जसः स्यात् , यतस्तद्वचनमेव तयोः शब्दयोविभिन्नार्थत्वं व्यनक्ति । किश्च विधिनियमितानि विविधमगवत्कैङ्कर्याणि अनुरुध्यैव दिनमेकं पञ्चधा विभक्तम्, न त कालस्यान्यधा प्रथिवभागस्यास्त्यवकाश इति स एव ग्रन्थः साधु निर्धारयत्यपरत्र । यथा—" एकस्यैव हि कालस्य वासरीयस्य नारद । आप्रभातान्त्रिशान्तं वै पञ्चधा परिकल्पना । पृथक कर्मवशात् कार्या न काला बहवः स्मृताः " (जयाख्य० २२-२५, २६) इति । अतो हेतोः पञ्चापि वासरीया विभागाः, कालेषु तेषु वैधत्वेन प्राप्ताः पञ्च धर्मा वा पञ्चरात्रशब्दस्याकिञ्चित्करा निर्वचनविषय इति निश्चिनुमः । साङ्ख्य-योग-वैशेषिक-न्याय-मीमांसाख्यानि पञ्च इतराणि शास्त्राणि यत्र रात्रीयन्ते (अदृश्यानि भवन्ति) इति या व्युत्पत्तिः पाञ्चरात्रशब्दस्य पाद्मानुसारेण प्रकल्प्यते सापि क्विष्टकल्पनेति, न ह्यार्या आर्जवावलम्बिनस्ताम् अभिनन्दे-युरिति चाभिप्रयन्ति केचन विचक्षणा विमर्शकाः । परञ्च—पूर्वनिर्दिष्टस्य शतपथब्राह्मणमन्त्रस्य पूर्वतन एष "पुरुषो ह नारायणोऽकामयत्" इति मन्त्रः पुरुषसूक्ते नारायणोपनिषदि च प्रतिपादितस्य नारायणस्य स्वरूपमेव निरूपयतीति, स्वात्मनैव तेनाविर्भावितानां पर-व्यूह-विभवान्तर्याम्यर्चाख्यानां पश्चानां मूर्तीनां स्वरूपनिरूपकपरं भगवच्छास्त्राख्यं पाञ्चरात्रशास्त्रं स एव पणीतवानिति,¹ शतपथत्राह्मणोक्तरीत्या स एव यज्ञरूपधरः पाञ्चरात्रसत्र-

<sup>ो</sup> सदागममयात् तस्मात् केवलाहिन्यशासनात् । निर्मेमे सारमुद्धृत्य स्वयं विष्णुरसङ्कुलम् ॥ तत्परन्यूहविभवस्वभावादिनिरूपणम् । पाञ्चरात्राह्वयं तन्त्रं मोक्षेकफललक्षणम् ॥ (अहिर्नुः ११–६२, ६३).

पुरुषः स्वयं संपद्यत इति च ष्ट्रिंसहाशयः कथमप्यभिष्ठैति । कालपञ्च-कस्य च, पञ्चसु कालेषु द्वितीयाधिकारे प्रतिपादितेषु निर्वर्तनीयस्य नित्यकृत्यपञ्चकस्य च निर्णयपरं शास्त्रमेव पाञ्चरात्रशब्दप्रतिपाद्यमिति निगमान्तगुरुभिरेव प्रथमाधिकारस्य निगमनावसरे निर्णीतमस्ति । यथा—

> " पञ्चकालव्यवस्थित्यै वेङ्कटेशविपश्चिता । श्रीपाञ्चरात्रसिद्धान्तव्यवस्थेयं समर्थिता ॥ " इति ।

पञ्चरात्रशास्त्रस्य वेदस्येव सर्वविद्याभ्योऽपि सर्वधा चिरन्तन्त्वं तच्छास्त्रप्रितिपत्तिमद्भिः संभाव्यते । आधुनिकाः चारित्रतत्त्वविमर्शनपरा विद्वांसश्च शास्त्रमिदं किस्तुजन्मतः प्रायः शताब्दानां चतुष्टय्याः पूर्वमेव बहुभिर्ज्ञातमिति, तत्सम्प्रदायश्च वासुदेवपरायणेस्तत्र तत्र प्रवर्तित इति च सहेतुकसुपपादयन्ति । किस्तुतः प्राक् चतुर्थ्यां शताब्द्यां स्थितवता पाणिनिना भगवान् वासुदेवः 'वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्' इति सूत्रेण सूचित इति, तत्समयेऽपि वासुदेवाराधकानां सद्भावस्य तदेतत् ज्ञापकमिति, स च वासुदेवशब्दः चतुर्षु व्यूहेष्वन्यतमं भगवन्तमेव निर्दिशति न वसुदेवसुतं श्रीकृष्णमिति, वुन्पत्ययविधानवैयर्थ्यं परिजिहीर्षतो भगवत्संज्ञेयमिति प्रतिपादितवतः पतञ्जलेः महाभाष्यवाक्यं प्रमाणमस्येति च स्वसिद्धान्तस्य ते ह्युपकल्पयन्ति हेतून् । ''तद्धि वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म'' इति यत् श्रीभाष्ये (२-२-४१) अभिहितं तदिप नूनमेतद्वासुदेवपरमिति निरूपयित वचनम् । शतपथब्राह्मणे, ऐतरेयब्राह्मणे च सात्त्वतिषयस्य (पञ्चरात्रपरायणानां निर्देशकासु संज्ञास्वन्यतमस्य) प्रयोगोपलम्भात् , पाञ्चरात्रशास्त्रस्यातिचिरन्त-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यज्ञरूपधरं देवं यजते स्वात्मनेव य: । तेन सर्वे कृता यज्ञा भवन्तीह महात्मना ॥ (अहिर्चु. ३<sup>19</sup>–३९). <sup>2</sup> Introduction to the Pancaratra of Prof. Schrader, P. 25,

नत्वनिर्णयविषये तादृशेषु स्थलेषु विद्यमानस्तादृशो निर्देशोऽपि नितरां भवति गरीयान् । अद्योपलभ्यमानेषु ब्राह्मणाख्येषूपनिषद्ग्रन्थेषु कालैर्वहुतिथैः प्रवृत्तेषु निवदम् ऐतरेयब्राह्मणम् अन्यतम इति, तथाविथे प्रवन्धे च सात्त्वतानां नामनिर्देशो नाम निरसंशयतया पाञ्चरात्रसंप्रदायस्य किस्तुजननात् प्राक् दशम्यां शताञ्चां ततोऽपि पूर्वं वा प्रचारमिह देशे निरूपयतीति च विषयस्यास्य विमर्शनपरा विश्वसन्ति । अस्मदीयाः साम्प्रदायिकास्तावत् यथा कथिञ्चत् 'चतुर्वेदसमन्वितं पञ्चरात्रानुशञ्चितं महोपनिषदिमदं भक्तानुकम्पया भगवता हरिणा संगृहीतं वदा इव उपनिषद इव चानादिकाल-प्रवृत्तिनित सविस्रम्भम् अभिप्रयन्ति ।

स्वधर्मपरित्यागवादिनां केषांचन स्ववर्गीयाणाम् , मृषावादमिभद्धतां परकीयानां च कक्ष्ययोः द्वितीयायाः श्रीभाष्यादिषु प्रपश्चितैः प्रमाणैः परिह्तत्वात् , स्ववर्गीयैः कैश्चन अविचारितोपात्तानाम् आश्चयानां निरसनाय प्रवृत्तोऽयं ग्रन्थः त्रिभिरधिकारैः परमैकान्तिनामावश्यकान् पाञ्चकालिक-धर्मान् सप्रमाणमुपदिशति । प्रथमाधिकारे भगवन्मन्दिरेषु भगवतोऽर्चारूपिणः पूजानिर्वर्तनोपयोगिनां विधीनां विविधानां विवरणपुरस्सरं आगमसिद्धान्त-मन्त्रसिद्धान्त-तन्त्रसिद्धान्त-तन्त्रसिद्धान्त-तन्त्रसिद्धान्त-तन्त्रसिद्धान्तः नत्त्रसिद्धान्तः सिद्धान्तः सिद्धान्तः , दिव्य-सिद्धान्तः , सेद्धसिद्धान्तः , आर्षसिद्धान्तश्चेति संज्ञान्तरेरपि व्यवहियन्ते । चतुर्विधमपीदं पञ्चरात्रं वेदमूलांशस्य भवत्युपवृद्धणम् । किञ्च भगवता प्रोक्तं पञ्चरात्रशास्त्रमनुस्त्य प्रवृत्तासु शतद्वयाधिकपाञ्चरात्रसंहितासु काश्चि-

<sup>2</sup> जर्मन्देशीयविदुषा षेडर्महाशयेन आङ्गलभाषायां विरचिते पाञ्चरात्रागमोपोद्धा-ताख्ये विमर्शप्रन्थे दशाधिकद्विशतसङ्कयाकाः पाञ्चरात्रसंहिताप्रन्थाः तत्तत्रामनिर्देशादिपूर्वकं सन्ति

<sup>1 &#</sup>x27;' चतुर्विधं पञ्चरात्रम् — आगमसिद्धान्तः, दिव्यसिद्धान्तः, तन्त्रसिद्धान्तः, तन्त्रसिद्धानसिद्धान्तः, तन्त्रसिद्धान्तः, तन्त्रसिद्धान्यः, तन्त्रसिद्धान्तः, तन्त्रसिद्धानः, तन्तः, तन्त्रसिद्धानः, तन्त्रसिद्धानः, तन्तिः, तन्त

हिन्या इति, काश्चित् सात्त्विका इति, काश्चित् राजसा इति, अथ काश्चित् तामसा इति चोच्यन्त इति। चातुर्विध्यं तासामिप विशदयन् , कतमत्संहिता अनुरुध्य केषु केष्वालयादिषु पूजादिकमनुष्ठेयमिति चाधिकारोऽयं निरूपयित नियमान् । अतः सिद्धान्तानाम् , संहितानाम् , शास्त्राणाम् , आलयानाम् , पूजाद्यधिकारिणाम् , विम्बानाम् , पूजाविधीनां चासाङ्कर्यमावश्यकमिति निरूपयन् , सुव्यवस्थितस्य तत्तद्वर्णाश्रमसमुचितस्य पाञ्चरात्रिकपाञ्चकालिक-समाराधनस्य वैधत्वं च स्थापयन् , तद्विधायकपाञ्चरात्रागमस्य कात्स्न्यंन प्रामाण्यमि प्रथमाधिकारे प्रदर्शयित । द्वितीयाधिकारे कर्मानुरोधेन काल-विभागान् अहोरात्रस्य पञ्चधा विधाय , ब्राह्मान्मुह्रतीदारभ्य आनिशान्तं परमैकान्तिभिरनुष्ठेयानि भगवत्कैङ्कर्यभ्तानि अभिगमनोपादानेज्या-स्वाध्याय-योगाख्यानि पञ्च कृत्यानि सप्रमाणं प्रतिपादयित । अत्रैव श्रीभाष्यकार-

निर्दिष्टाः । आगमग्रन्थानाम् आकरिवृतिरूपस्य तादशकोशस्य (Introduction to Pāncarātra and Ahirbudhnya Samhitā) रचनेन पाञ्चरात्राभिमानिनां मन्ये, षृडर्महाशयेन बहुपकृतम् ।

1 (1) सात्वत-पोष्कर-जयाख्यादयो दिव्या:, (2) ईश्वर-भारद्वाज-सोमन्तवादयः सात्विकाः, (3) सनत्कुमार-पद्मोद्भव-शातातपादयो राजसाः, (4) पद्मप्रश्न-शुकप्रश्न-तत्त्वसाग-रादयस्तामसाः संहिता इति विभक्ताः सन्ति । सिद्धान्ता एते प्रयोजनविशेषापेश्चया स्वयंव्यक्त-सैद्ध-दिव्यार्षभेदेन वा, वेदसिद्धान्त-दिव्यसिद्धान्त-तन्त्रसिद्धान्त-पुराणसिद्धान्तभेदेन वा विभज्यन्ते । क्षेत्राणि च स्वयंव्यक्त-दिव्य-सेद्ध-मानुषभेदेन चतुर्धा । पाञ्चरात्रपूजाक्रमश्च वैदिक-तान्त्रिक-श्रोत-मिश्रभेदेन चतुर्विधः । तत्प्रतिपादकं शास्त्रमपि स्वयंव्यक्त-दिव्य-मुनिभाषित-मानुषभेदेन चतुर्धा । स्वयंव्यक्तं शास्त्रं मूलगमः । दिव्यं नाम साक्षात् भगवत्प्रणीतं ब्रह्मस्द्वादिभिः प्रवर्तितम् । मुनिभाषितं तु सात्त्विक-राजस-तामसात्मना त्रिधा—भगवतः श्रुतार्थस्य केवलप्रतिपादकं सात्त्विकम् । एकदेशतो भगवतः श्रुतं स्वयोगमहिमसिद्धं चाविष्टं राजसम् । स्वयोगमहिमोपल्य्यार्थेक्ष्पनिवद्धं तामसम् । दिव्य-मुनिभाषिताभ्यां व्यतिरिक्तं मनुजैः प्रणीतं मानुषम् ।

² '' एकस्यैव हि कालस्य वासरीयस्य नारद। आप्रभातान्निशान्तं वै पश्चधा परि-कल्पना। प्रथक् कर्मवशात् कार्या न काला बहुव: स्मृता: ॥ '' इति जयाख्यसंहिता। नित्यग्रन्थे सम्यगनुपलभ्यमानानां पाञ्चकालिकानां धर्माणां सर्वेषामिष तदिभमतत्त्वनिर्धारणपरः सिद्धान्तश्च सोपपत्तिकमस्ति निरूपितः। अपि च स्मार्तानां पाञ्चरात्रिकाणां च कर्मणां परस्परं विसंवादः समुपनमेदिति वादम्, कुलक्रमेणागमसिद्धान्तमनुरुध्य पाञ्चरात्रिकं भगवत्सेवादिकम् अनुष्ठेयं कर्म त्रयीमार्गानिधकारिणाम् एकान्तिनां च भवतु, अस्तु चेतरेषां त्रयीमार्ग एवेति विवदतामाद्ययं चास्मिन्नधिकारे निरासयित । तृतीयोऽधिकारः पूर्वाधिकारविहितानि पञ्चकालकृत्यानि सर्वाणि सप्रमाणं प्रपञ्चयति। निद्रान्त-प्रबोध - हरिकीर्तन-शोच-स्नान-सन्ध्योपासन-पितृत्वर्णण-ब्रह्मयज्ञोपादान-भगवत्प्-जादीनां विविधानां नित्यानुष्ठानानां यथावद्विवरणमत्रास्ति विधिनिषेध-प्रमाणप्रदर्शनैः प्रतिपादितम्।

सत्स्विप शतद्वयाधिकसङ्ख्याकेषु पञ्चरात्रसंहिताग्रन्थेषु, श्रीनिगमान्तगुरोः सात्त्वत-पौष्कर-जयाख्यनामसु त्रिष्वेव सुमहती संभावना । संहितान्तराण्यि — पारमेश्वर-पाद्म-भारद्वाज-भार्गव-वासिष्ठ-विहगेन्द्रेश्वराहिर्बुध्न्यादयो
बह्यः संहिताः — यद्यपि प्रमाणत्वेन तत्र तत्र ग्रन्थेऽत्र सन्त्युपात्तानि,
तथापि मूळवेदानुसारेण साक्षाद्भगवत्प्रणीतास्तास्तिस्र इति कृत्वा, तासु मन्महे
पावर्तत महान् पक्षपातोऽस्य । "सात्त्वताद्यं त्रिकं चैतत् व्यापकं मुनिसत्तम "
इति ईश्वरसंहितावचनम् , "स्वयंव्यक्ते तथा दिव्ये दिव्यशास्त्रोक्तवर्त्तना ।
मूलागमसमेतेन मुख्यभागवतैः सदा " इति संहितात्रयस्य दिव्यत्वोपपादकं
जयाख्यसंहितावचनं च श्रीनिगमान्तगुरोराशयस्योपष्टम्भकं भवतीति भावयामः।
तिसृणामासां दिव्यत्वस्य पारम्यस्य च प्रमापकत्वप्रतिपादनार्थमेव सात्त्वत-

<sup>1</sup> केवलं त्रयीनिष्ठाः केचन, केचन चागमनिष्ठाः ।

² मूळवेदाधिकारिणां (एकायनशाखाध्येतॄणाम् ) आगमसिद्धान्तेऽप्यस्त्यधिकारः । एत एव पाञ्चरात्रस्य मुख्याधिकारिणः । सिद्धान्तान्तरेषु त्रयीनिष्ठानामपि तत्तदुक्तदीक्षामूळतो विद्यतेऽधिकारः ।

पौष्कर-जयाख्यसंहितानां विवरणरूपतया क्रमेण तत्तत्संहितामार्गावलिम्बनो महान्त ईश्वर-पारमेश्वर-पाद्माख्यास्तिल्लः पृथक् संहिताः प्रणिन्युरिति साम्प्र-दायिका अभिप्रयन्ति । अथ नैष्ठिकानां परमैकान्तिनां नित्यानुष्ठानविधि-निर्णायकत्वेन भगवतो भाष्यकारस्य नित्यप्रन्थविवरणद्वारा तस्याव्यवहित-शिष्यस्य विद्ववेशेश्वरस्य भूयस्यः कारिकाः, तथा नंजीयरिति नामान्तरेण प्रथितस्य नारायणमुनेः पञ्चकालकल्पनाविधायिकाः कारिकाश्च ग्रन्थेऽस्मिन् सन्ति भूरिश उदाहृताः ।

नारायणैकपरायणैः परमादरणीयं पाञ्चरात्रशास्त्रमिदम् इति साम्प्रदा-यकानामाशयः । पाञ्चकालिककृत्यैः परमपुरुषमेव ये सन्ततमुपासते त एव परमैकान्तिनः । परमैकान्तिशब्दस्यार्थविवरणावसरेऽस्य ग्रन्थस्य तृतीयाधिकारे निगमान्तगुरुभिः परमैकान्तिशब्दस्य निर्वचनमेवमेवास्ति विहितम् । अनन्यदेवताकत्वमेव परमैकान्तिनां परमा निष्ठा । ''चतुर्विधा मम जना मक्ता एव हि ते श्रुताः । तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठास्ते चैवानन्यदेवताः '' इति खङु महाभारतमावेदयति ।

> " कामैस्तैस्तैर्ह्वतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।" " अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।" " जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥" " तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । मय्यर्पितमनोबुद्धिः मामेवैष्यस्यसंशयः ॥"

<sup>1</sup> श्रीवत्साङ्कमिश्रस्य अभिगमनसारः, श्रीभद्दपराशरस्य नित्यग्रन्थः, विज्ञवंशेश्वरस्य कारिका, नारायणमुनेः नित्यार्चनकल्पः इत्येतेषां ग्रन्थानां विशिष्य विज्ञवंशेश्वरकारिका- ग्रन्थस्य च कृतमुपवृद्धाणम् । [विज्ञवंशेश्वरः श्रीरङ्गनारायणाचार्याख्यया च व्यपिद्धः श्रीभाष्य- काराणाम् अव्यवहितशिष्यः पञ्चकालप्रक्रियया नित्यकर्मसंग्राहकः प्रधानः पुरुषः ।]

व दश्यतां श्रीपाञ्चरात्ररक्षायां १३९ पुटः ।

" मत्कर्मकृत् मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । निर्वेरः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥" " बह्नां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥" " आत्रह्मभुवनास्नोकात् पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥"

इत्यादिभिः भगवन्मुखोद्गतेरेव विश्वेषामिष विश्वसनीयैर्वचनैः प्रतिपादितरीत्या परिसम् पुरुष एव नैरन्तर्येण निवेशितमतीनां पाश्चरात्रपरायणानां परमैकान्तिनां तस्यैव भगवतो मुखात् प्रवृत्तं पाश्चरात्रशास्त्रं नित्यकर्तव्यसद्ध- मींपदेशकं मुक्तानामिव स्वयंप्रयोजनभूतं च भवतीति निरूपणार्थमेव निगमान्तगुरुरोः एतद्यन्थनिवन्धने समुद्यमः।

यन्थस्यास्य सपरिष्कारं मुद्रणाय प्रवृत्तैरस्माभिः काः प्रक्रिया आहता इति च किञ्चिन्निवेदयामः । यन्थेऽस्मिन् प्रत्यधिकारं विषयाणां नैकविधानां तत्र तत्र विभागाः सन्ति विहिताः ; ततस्तत्तदुचितानाम् विषयनिर्देशानाम् 'मङ्गलाचरणम्', 'पञ्चरात्राणां प्रमाणम्', 'चत्वारः सिद्धान्ताः', 'सिद्धान्तानाम् असाङ्कर्यस्थापनम्' इत्येवमादीनां योजनानि च तत्र तत्र पुटानां पर्यन्तेषु यथामति सन्ति निर्वर्तितानि । यन्थस्यास्य पठने प्रवृत्तिमतां विषयविभागरूप एष परिष्कारः परमुपकुर्यादिति वयमिममुद्यममङ्गचकुर्म ।

अस्य प्रबन्धस्य संस्कारायाद्दतेषु कठिनेषु कार्येषु पाठशोधनमप्यन्य-तमम् । विशेषशोधनार्थं विभिन्नेभ्यः स्थलेभ्यः कोशा एकादश श्रीपाञ्चरात्र-रक्षायाः सम्पादिताः । एकादशस्तु नागरलिपिमुद्रितो य उपोद्धातस्योपक्रमे स्चितः स गुणैः नैवास्मद्भिषेतार्थसमर्थनाय प्रकल्पेतेति अन्ततोऽनाद्दतः । अविशिष्टेषु दशसु कोशेषु ग्रन्थाक्षरैस्त्रयः, आन्ध्रलिपिभिरेक इति चत्वारो मुद्रिता गृहीता प्रन्थाः । प्रन्थाक्षरमयाः तालपत्रलिखिताः प्राचीनाः षट् च परस्तात् सम्पादिताः । प्रन्थाक्षरैः प्रभिन्नेषु समयेषु मुद्रितास्त्रयोऽपि ने कोशाः प्रायः पाठतः समानाः । आन्ध्राक्षरमुद्रितस्तु तेभ्यः किश्चिदिव विभिन्नः कियान् शुद्धश्च । तालपत्रलिखितेषु षट्सु कोशेषु "घ" संज्ञकस्य पाठतः कालतश्च गरिष्ठत्वमालोच्य तदीयाः पाठा एव भ्यसास्माभिरादता इति पूर्वमुक्तम् । तथास्य प्रन्थस्य शोधनाय सम्पादितानां पुस्तकानाममीषां विषयान् कांश्चनेह विवृणुमः । एतेषु "च" कोश एवान्ध्राक्षरमयः । तदितरे सर्वेऽपि नव प्रन्थाक्षरमयाः ।

- १. ''क'' संज्ञितः कोशः विल्निवित्सरे (कलौ ४९९९-क्रैस्तवे-१८९९) मुद्रितः । इदमेव प्रथमोपल्र्च्यं पुस्तकम् । 'शंखपुरं राघवाचार्य-परिशोधितपुस्तकानुसारेण मुद्रितः 'इति कोशस्य मुखपत्रे मुद्रितमास्ते । अनन्तरं सम्पादितानां पुस्तकान्तराणां परामर्शानन्तरं प्रथमोपल्र्च्यं पुस्तकमिदम् अपभ्रंश-बाहुल्यविषयेऽपि प्रथमगणनीयमित्यवगतम् ।
- २. "क(अ)" संज्ञितः कोशोऽयं अडयार् पुस्तकभाण्डागारात् उपलब्धः। "क" कोशात् षोडशवर्षेभ्यः पूर्वं चित्रभानुवत्सरे (कलौ ४९८३-कैस्तवे १८८२-८३) चेन्नपुर्या व्यवहारतरङ्गिणीमुद्रालये मुद्रितः। 'शंखपुरं राघवाचार्यैः परिष्कृतशुद्धप्रतिवत् सम्यक् परिष्कृत्य मुद्रितोऽयं प्रन्थः' इति पूर्विस्मन् पुस्तक इवात्रापि मुखपत्रे मुद्रितमास्ते। इतः किञ्चिद्ग्नवर्षद्वयात् प्राक् मुद्रिते "ज्ञ" संज्ञिते (अन्ततो निर्दिश्यमाने) कोशे शोधनपत्रेषु अन्ततः सूचिताः शोधनांशाः प्रायेणात्र साधिता दृश्यन्ते। कचित् "ज्ञ" कोशं "क" कोशं चानुरुध्येव मुद्रितोऽयं कोश इति समालोच्य, नास्य पृथक् पाठमेदादिबोधकं किमप्यकारि सूचनमस्मिन् प्रन्थे। वयमतः प्रायेण "ज्ञ" कोशस्थाने पुस्तकमिदं परिगणयामः।
- ३. ''ख'' संज्ञितः कोशः मद्रपुरराजकीयहस्तिलिखितपुस्तकभाण्डा-गारात् प्राप्तः । D. 5280 अङ्कचिह्नितः । शोभनैरक्षरैर्युक्तः । द्विनवितवत्सरेभ्यः

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इदं तोटालं श्रीवेणुगोपालाचार्यस्य । मदीयंमपि तथाविधमेत्र पुस्तकमन्यद्भवति । भेदरहितत्वात् एतयोरेकत्वमुपकल्प्यते ।

प्राक् तिरुमले वेदान्तरामानुजाचार्याख्येन केनचित तालपत्रेषु दिवसै: द्वादशिमरेव विलिख्य समापितोऽयं कोश इति ज्ञायते । ' ४९५० कल्यव्दे सौम्यवर्षे कार्तिक-मासस्य पञ्चदशेऽिह लेखनमारभ्य तस्य मासस्य सप्तिविशे दिवसे एकादशितिथौ वृषभलग्ने लेखनसमापनं कृतम् ' इति, 'श्रीपाञ्चरात्ररक्षा लिखता श्रुत्यन्तलक्ष्मणाख्येन । पिठतव्या दिजवर्येः दातव्या तत्समक्षमेवेयम् ' इति च तेनैव लेखकेन पुस्तकस्यावसाने विलिखतमास्ते । यद्यप्ययमक्षरतः सुन्दरः, तथापि पाठत एष न विस्त्रम्भमहिति । अस्मिन् पिरदश्यमानान् दोषान् मुद्रितपुस्तकस्थैः तैः समं विन्यस्य विषये विमृश्यमाने, कोश एष एव स्वमुद्रितानां प्रायशो मातु-कात्वेन भूतपूर्वैः मुद्रापकैः स्वीकृतः स्यादिति संभावयामः । यद्यप्यामूलात् पुस्तकिमदम् अशिथिलं समग्नं चास्ते, तथापि त्रिचतुरेषु स्थलेषु लेखकप्रमादेन वा एतन्मूलभूते मातृकाकोशे समुपनतेन वैकल्येन वा कितचन पङ्क्तयो दृश्यन्ते विसृष्टाः ।

- ४. ''ग'' संज्ञितः कोश एष च तालपत्रेषु सुव्यक्तं लिखितो मद्रपुरराजकीयहस्तिलिखितपुस्तकभाण्डागारसंबन्धी, 5281 (M. 49-1) अङ्कृत्विहितः । समग्रोऽयम् । केन कदा लिखित इति नावगम्यते । ''ख'' कोशस्य समानवयस्को वा ततः किञ्चिद्वीचीनो वा स्यादिति संभाव्यते । अस्य च ''ख'' कोशस्य च पाठरीत्यां पार्थक्यं न प्रायः परिदृश्यते । अस्मिन् ''इति किवतार्किकसिह्मस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य . . .'' इत्यादिकं साम्प्रदायिकं प्रन्थसमाप्तिवाक्यं किचिद्प्यधिकाराणाम् अवसानेषु प्रन्थावसाने वा न दृश्यते ।
- ५. "घ" संज्ञितः कोश एष च तालपत्रमयो मद्रपुरराजकीय-हस्तिलिखितपुस्तकभाण्डागारादिधगतः। R. 4227 अङ्किचिह्नितः। अतीव पुरा-तनः। किञ्चिद्वनवर्षशतकादर्वाक् लिखितयोः "ख" "ग" कोशयोः पत्राणां लिपीनां चावस्थितिम् अदसीयानां पत्राणामवस्थां च सममेकत्र निरीक्षितवद्भिर-स्माभिः कोश एष वर्षाणां शतत्रयेण तयोः स्याज्ज्यायानिति विभाव्यते। दिष्ट्या न ह्यस्य दल्लानि कालेनैतावता घुणमुखैः क्षतानिः; न वा वयोवशात् विदीर्णानि। पाठतः प्रशस्तिमममेव कोशमनुरुध्य श्रीपाञ्चरात्ररक्षायाः पाठपरिष्कारे वयमभवाम प्रभविष्णवः। अत्र दृश्यमानाः साधुसंमताः पाठाः सुबह्वः पुस्त-कान्तरेषु मुद्धित्वमुद्धितेषु च न विलोक्यन्ते।

६. "इ" संज्ञितः कोशः सुतरां पुरातनः मद्रपुरराजकीयपुस्तक-भाण्डागारादुपळ्यस्ताळपत्रळिखितः । M. 34-3 अङ्कचिह्नितः । पाठैर्भूयसा "घ" कोशसदृशः । शैथिल्यम् अधिजिगिम्षूणाम् अदसीयानां—कचित् कचित् विल्ठसानां च—दळानां रीतिमवळोकितवद्भिरस्माभिः कोश एष "घ" संज्ञि-तादिप प्राचीनतरं स्यादिति आळोच्यते । आरम्भे कोशस्यास्य कानिचन पत्राणि छप्तानि, कानिचनान्ततश्च त्रुटितानि । अक्षराणि किञ्चिदिवास्पष्टानि । मुद्रापका-न्तरैरदृष्टपूर्वं वयोवशात् विशिष्य शैथिल्यं प्रतीक्षमाणिमदं पुस्तकं दिष्टया समु-चिते समये दृष्टमस्माभिः । साधुपाठाः समुद्भृता अस्मादिप कोशात् ।

७. "च" संज्ञितः कोशो विंशतिवत्सरेभ्यः पूर्व १९१९ क्रैस्त-वाब्दे तूप्पुल् श्रीवेङ्कटाचार्येण बेङ्गस्ट्रर्नगरे आन्ध्राक्षरेमुद्रितः । प्रन्थाक्षरेमुद्रितेभ्यः पूर्वनिर्दिष्टपुस्तकेभ्यिक्षभ्योऽपि पाठरीत्या मुद्रणशैल्या च कोशोऽयं कियानिव विशिष्यते । तत्र तत्र सन्दिग्धेषु बहुषु स्थलेषु सविमर्शमर्थनिर्वचनपूर्वकं विषयपरिशोधनाय यद्यप्यस्य मुद्रापकाः श्रममावहित्तिति न ज्ञायते, तथापि यावच्छिति आगमशास्त्रस्यास्य शोधनाय तैः प्रवृत्तमिति अवगम्यते । महीश्रूर्पुरादेव राजकीयपुस्तकभाण्डागारात् अस्मत्परिशीलनार्थं ये हि नाम कोशा आनीताः तेष्वेकोऽपि पुस्तकस्यास्यान्ध्रस्य मुद्रापकाणां दृष्टिपथमुपयात इति प्रतिभाति ; यतः सुबषु स्थलेषु तत्कोशस्थाः पाठा मुद्रितस्यान्ध्रपुस्तकस्यास्य पाठेभ्यो विसंवदन्ति ।

८. "छ" संज्ञितः कोशः सुस्पष्टेरक्षरैरिन्वतो महीशूरपुरराजकीय-पुस्तकभाण्डागारात् संपादितः । तालपत्रमयः । २४९८ अङ्किचिह्नितः । समग्रः । पाठैः अक्षरशुष्ट्या च "घ" "ङ" कोशौ भूयसा अनुवर्तते । केन कदा लिखितोऽयमिति न ज्ञायते । अद्यैवास्य घुणभक्षणमारब्धम् । "घ" "ङ" कोशाभ्यामेतस्य लेखनकालः स्यादर्वाचीन इति प्रतिभाति ।

९. ''ज''संज्ञितः कोशोऽयम् असमग्रः। महीशूरपुरराजकीयपुस्तक-भाण्डागारात् उपलब्धस्तालपत्रलिखितः। ३०२८ अङ्कचिह्नितः। लेखनसमय-लेखकनामादिकम् अस्यापि नोपलभ्यते। पुस्तकस्य स्वरूपम्, अत्र समुपन-तानां घुणक्षतादिशैथिल्यादीनां रीतिम्, पाठक्रमादीश्च सम्यगभिवीक्षतवद्भिरस्माभिः

र एष कोश: श्रीमतां तोद्यलं राजगोपालाचार्याणां सविधात् संपादितः ।

प्रायेण ''घ'' कोशस्य समकालिकतास्य अनुमीयते । "विस्तरेण चाह योगमन्ते दक्षः । तत्र चैष सारः प्रोक्तः । सर्वोपाधि . . . '' इति 'दितीयाधि-कारान्तिमभागस्य किञ्चित् पूर्वं विद्यमानाया वाक्यपङ्क्तेरनन्तरम् अस्मिन् प्रन्थलोपः संजातः । अदसीयस्य पाठादिसौष्टवस्यावलोकनेन अवशिष्टस्य एतदीयस्य नष्टांशस्यापि परामशें परमाकाङ्क्षा नः समुप्तना ।

१०. "झ" संज्ञितः कोराः श्रीपाञ्चरात्ररक्षायाः प्रथममुद्रित एष एवेति वयमेतावता जानीमः । वेळियनूर् राङ्कपुरम् श्रीराघवाचार्येण, कोन्दमूर् कोयिळिय्युण्णि श्रीराघवाचार्येण च शोधितः, कुम्मकोणम् तहे श्रीकृष्णमाचार्य-प्रार्थनया माडपूषि श्रीपार्थसारध्याचार्येण विक्रमसंवत्सरे (क्रैस्तवेऽब्दे १८८०) चैत्रमासे मद्रपुर्यो व्यवहारतरङ्गिणीमुद्राळ्ये मुद्रितः । षष्ट्यधिकवर्षदेशीयिषदिमेव पुस्तकं पूर्वनिर्दिष्टयोः प्रन्थाक्षरमयपुस्तकयोः मुद्रणमूळम् आसीत् । एतन्मुद्रणे कृतयत्रैः प्रथमतो यं कमप्युपळब्धं कोशमनुरुध्य विनेव विमर्शश्रमं वीतपरिशोधनोद्यमं च प्रन्थमुद्रणायारब्धमिति, अनन्तरं च पुस्तकान्तरप्राप्त्या स्वविहितेषु मुद्रणेषु दोषबाहुल्यमवळोक्य पुटाष्टकपरिमितं शुद्धिपत्रमन्ततः संयोजितिमिति च संदृश्यते । अपभंशबहुळस्यास्य कोशस्यान्ते योजितं शोधनपत्रमपि अन्यत् शोधनपत्रमपेक्षते । "क" कोशः सर्वधा पन्थानमेतदीयमेवानुरुणद्धि, यत एष एव तन्मुद्रणस्य मूळमभूत् । अत्रान्ततो विद्यमानानि शोधनपत्राण्यपि "क" कोश-मुद्रापक्तैः नैव दृष्टानीति स्पष्टीभवति । तथापि श्रीपाञ्चरात्ररक्षायाः प्रथमतो मुद्राक्षरारोपणोपनतां प्रतिष्ठां श्रीशङ्कपुरं राघवाचार्यप्रभृतय एवार्हन्ति ।

श्रीनिगमान्तगुरुभिः पाञ्चरात्ररक्षायां सुबहुभ्यो प्रन्थान्तरेभ्यः समु-दृत्योदाहृतानां सर्वेषामिष प्रमाणवचनानां प्रन्थस्यास्यावसाने काचन विस्तृता वर्णानुक्रमणिकास्ति संयोजिता; यत्र च प्रमाणभूतानां सर्वेषामिष श्लोका-र्धानाम् अन्येषामिष प्रमाणवाक्यानाम् आदिमा भागाः सन्ति समुद्धृत्य मुद्रिताः। एष चास्य परिष्कारायादृतेषु अभिनवेषु समुद्यमेष्वन्यतमः।

<sup>े</sup> दश्यताम् अस्य ग्रन्थस्य ७६ पुटः ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रन्थ एष काञ्चीपुरं तायार्सिन्निधि वरदाचार्यस्वामिनां सविधात् संपादित: ।

अस्याम् अनुक्रमणिकायां तथोद्धृत्य सूचितानां प्रमाणवचनानाम् आकरको-शनामानि, कर्तृनामादीनि च तत्तद्वचञ्जकैः सङ्केताक्षरैः सन्ति संदर्शितानि ; येषां च (सङ्केताक्षराणां) विशेषविवरणम् अपरयोस्ततः पूर्वमायोजितयोः अनु-क्रमणिकयोरस्त्याविष्कृतम् । पाठानां संदिग्धविषयाणां च विमृश्य शोधनार्थं यावान् परिश्रमः कालव्ययश्च समभूत् , किञ्चिदुचावचतया तावान् आकर-ग्रन्थानाम् अन्वेषणाय तत्तन्नामसंग्रहाय चासीद्विनियोक्तव्यः । एवमाद्दय च सुदुर्भरं क्लेशम्, ग्रन्थान् कांश्चन — अभिगमनसारः, आचमननिर्णयः, काल-विधानम् , कालोत्तरम् , भोजदेव-बलदेवाचार्यग्रन्थाः, सन्मार्गदीपिका, कृष्ण-कल्प:, प्रयोगपद्धतिरत्नावली, श्रीकरसंहिता इत्यादीन् — नैवोपलब्धुम-शक्तुम । आदौ आकरप्रन्थानाम् अन्वेषणे सत्युपकान्ते, सुबहूनां वचनानां मुलभूतप्रन्थानां तत्तद्गन्थपकरणानां चाधिगमे महदेव विस्नम्भवैकल्यमजनि । इदमद्य महदस्माकं प्रमोदस्थानम् , यदुत बलवतोऽस्मदुद्यमस्य समुचित-फल्त्वेन प्रमाणवचनानाम् ऋतेऽतिपरिमितसङ्ख्याकेभ्यो वचनेभ्यः सर्वेषा-मितरेषामुपलव्धा आकरा इति। ते च प्रमाणवचनादीनां वर्णानु-क्रमणिकायां सन्ति संयोजिताः। प्रन्थेऽस्मिन् उदाहृतानां प्रमाणाकर-सङ्ख्यानां मध्ये प्रतिशतकं पञ्चषा एवाकरा अभ्वन् अनुपलव्धा इति च निर्देष्टं शक्यते ।

प्रपत्तिधर्माणां तत्त्वनिरूपणाय निक्षेपरक्षां प्रथमतः प्रणीय, तत्रश्च प्रपन्नजनैस्तदितरेश्च भागवतैः प्रत्यहमनुष्ठेयानां भगवत्केङ्कर्यरूपधर्माणां निरू-पकं पाञ्चरात्रशास्त्रं निःश्रेयसकाङ्क्षिणाम् अनुजिहीर्षया व्याख्यातवान् श्रीवेदान्तगुरुः, अनया रक्षया शास्त्रं च तद्रक्षितवान् । पाञ्चरात्रशास्त्रं परम-

<sup>1 &</sup>quot;प्रपिष्ठतं चैतत पूर्विस्मित्रधिकारे निक्षेपरक्षादिषु च " इति प्रन्थेऽस्मिन् तृती-याधिकारस्यारम्मे दश्यते । अतो निक्षेपरक्षाया अनन्तरं श्रीपाद्यरात्ररक्षा प्रणीतेति सम्यक् ज्ञायते । (दश्यतां ८१ पुट:).

सात्त्विकसंप्रदायप्रवर्तकमिति पारे गिरां खळु निगमान्तगुरोस्तस्मिन् वहु-मानातिशयः ; यतो हि नाम पाञ्चरात्रशब्दस्य पूर्व श्रीशब्दमायोजयन्नेव तच्छास्त्रमेष सर्वत्र व्यवहरति । अत एवामुमिष ग्रन्थं—न हि पाञ्च-रात्ररक्षेति अपि तु—श्रीपाञ्चरात्ररक्षेति श्रीशब्देन सहैव सर्वत्र निर्दिशति । महति शास्त्रग्रन्थे ¹न्यायपरिशुद्धौ, प्रपन्नानामुपजीव्ये ²रहस्यत्रयसारे च ग्रन्थस्यास्य समाख्या नन्वेवमेवास्युदाहृतेति विदन्त्येव साम्प्रदायिकाः ।

श्रीमन्निगमान्तगुरुभिः अनुगृहीतेषु तत्त्वहितपुरुषार्थप्रवर्तकेषु सुबहुषु प्रन्थेषु केचन मतान्तरिनरासकाः, कितचन स्वमतसंस्थापकाः, अपरे केचन प्रपत्तिशास्त्रप्रतिष्ठापकाः, अन्ये च कितचन तच्छास्त्रसम्मतसंप्रदायसंरक्षण-पराश्चेति मन्ये श्रीदेशिकप्रन्थविमर्शकपराणां विदितमेव। एतेषु चान्तिम-निर्दिष्टाः श्रीवैष्णवैर्वहुमता अभ्यर्हिततमाः पञ्चरक्षाप्रन्थाः। ते च सचिरित्ररक्षा, निक्षेपरक्षा, गीतार्थसंप्रहरक्षा, रहस्यरक्षा, श्रीपाञ्चरात्ररक्षा चेति प्रसिद्धाः। साङ्गस्य न्यासविद्यास्वरूपस्य विविधेः प्रकारैः प्रतिपादकाः प्राथमिकाश्च-त्वारो रक्षाप्रन्थाः प्रपत्तिमार्गप्रवृत्तैः सुतरामुपजीव्यतयानुष्ठेयस्य स्वयंप्रयोजन-

भ ''तत् सर्वे श्रीपाश्चरात्ररक्षासिद्धान्तव्यवस्थायां सर्वपरामर्शेन साधितमस्मामिः'' इति न्यायपरिशुद्धौ शब्दाध्यायस्य द्वितीयाह्निके ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> '' ஸாக்ஷாக் மோக்ஷோபாயமும் மோக்ஷப்ராப் இயு முண் டென் றும் ஸ்ரீபாஞ்சராத்ரரகைஷயிலே யுபபா இத்தோம்'' इति -मध्येचरमश्लोकाधिकारं श्रीरहस्यत्रयसारे ।

अतश्रावगम्यते—न्यायपरिञ्जद्धिः, श्रीरहस्यत्रयसारश्च श्रीपाचरात्ररक्षाया अनन्तरं प्रणीतौ प्रन्थाविति ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सचरित्ररज्ञा—श्रीवैष्णवानाम् अनन्यप्रयोजनानां सचरितसंबन्धिनां विषयाणां प्रतिपादिका । निज्ञेपरज्ञा—न्यासिवद्यायाः प्रतिपक्षप्रतिक्षेपपूर्वकं संस्थापनाय प्रवृत्तोऽयं यंन्य: । गीतार्थसंग्रहरज्ञा—न्यासिवद्याप्रतिपादकशास्त्रतत्वस्यार्थविवरणपूर्वकं तच्छास्त्रर-क्षणाय प्रवृत्तेयम् । रहस्यरज्ञा—न्यासिवद्यायाः स्वरूपादीनामपवादान् अर्वाचीनैः प्रवर्तितान् परिहरन् प्रपत्तिधर्मानुष्ठानस्वरूपस्य प्रतिपादनाय प्रवृत्तोऽयं ग्रन्थः ।

भूतस्य भगवत्कैङ्कर्यधर्मस्यापवादगोष्ठीनाम् अपोहपूर्वकं संरक्षणाय, पाञ्च-कालिकप्रक्रियाणां परिष्कृतप्रयोगप्रदर्शनाय च पप्रज्ञजनिहतैषिभिः श्रीमद्वेङ्कट-नाथगुरुभिः प्रणीतोऽयं श्रीपाञ्चरात्ररक्षाप्रन्थः सर्वेरपि सत्सम्प्रदायाहितश्रद्धैः सविमर्शे परामृश्येतेति परमोऽस्माकं अभिसन्धिः।

इदं तावदन्ततो विशिष्य विषादावहं नः समभिधातुम्, यद्त ततीयाधिकारे इज्याविधेविवरणावसरे हन्त ग्रन्थलोपः सञ्जात इति, तत्र कियलिभितो वा प्रन्थांशो लोपमवापेति न ज्ञातं शक्यत इति चै। अस्माभिः सम्पादितेषु सर्वेष्वपि पुस्तकेषु ''सर्वेषामन्ततो भगवस्प्राप्तिः समानाविकलानामपि भागवतानाम् . . . . '' इति वाक्यस्यानन्तरं विषयलोप एकरीत्यैव दृश्यत इत्येतद्विचार्यमाणे, संवत्सराणां शतत्रय्याः प्रागेव, आहोस्वित् श्रीवेदान्तदेशिकविरचितमूलकोश एव वा हेतुभिरस्म-न्मनसोऽगोचरैः कैश्चित् एष च प्रतिसंधातुमशक्यः समुपनतो मध्ये प्रन्थलोप इत्यवगम्यते ; येन च मनागिव मनस्यस्माकम् आशाभङ्गः सपदि पदं निद्धे । श्रीभाष्यकारप्रणीतनित्यग्रन्थविवरणमुखेन इज्याया व्याख्याने श्रीवेक्कटनाथेन सत्यपि सम्यक् प्रतिज्ञाते " अथ परमैकान्तिनः " इति भाष्यकारोक्तस्य परमैकान्तिशब्दस्य—तदीयनित्यग्रन्थोपक्रम एव विद्यमानस्य प्रथमपङ्क्तिवाक्यस्य—विवरणप्रकरणारम्भ एव विषयलोपस्य विलोक्यमानत्वात् , नित्यग्रन्थविवरणात्मकस्य विस्तृतस्य विशिष्टस्यापि विषयस्य विलोपः प्रायः समुपनत इति, यत्सत्यं साम्प्रदायिकेषु विषयेषु सारभूतो निगमान्तगुरुभिर्निरूपित इज्याविधिः प्रायो विलयमशेषतश्चावा-पेति च नैराइयविसंस्थुलेन मनसा निर्णेतव्यमस्ति ।

<sup>े</sup> दश्यतां प्रन्थेऽस्मिन् १३८ पुटादारम्य १४७ पुटं यावत् विषयस्यास्यावस्थितिः । े दश्यतां १३८ पुटे प्राथमिकं पिक्त्तद्वयम् ।

ग्रन्थरत्निमदं नवीनया रीत्या परिष्कृत्याविष्कृर्वतां नः संप्रति परां कोटिमारूढः प्रमोदपरीवाहः । निगमान्तगुरूणां वैदुष्यम् , वैष्णवजनधुरी-णत्वम् , वैराग्यम् , वैभवमन्यदिष निस्समाभ्यधिकमिति निस्तिल्वैष्णवजनानां विशिष्य विदुषां विदितचरमेव । एष च महान् वेदान्तिनामग्रणीः, निबन्ध-कर्तॄणां नेता, दार्शनिकानां मार्गदर्शी, सर्वकवीनां संस्कर्ता, भक्तकोटीनां मकुटमणिः, वादिनां वाचस्पतिः, शान्तानामग्रेसरः, कर्मठानाम् प्राग्रहरः, प्रपन्नानां प्रेष्ठश्च आसीदिति सर्वाभिमतेन हेतुना खळु सर्वतन्त्रस्वतन्त्राख्या सर्वतोऽस्य ववृष्ये समाख्या । आचार्याणाममीषां ग्रन्थस्यास्य संशोधने च, विविधानां विषयानुपूर्वीणां विभजनपूर्वकं नामनिर्देशविधाने च, बहुविधानां पाठमेदानां संयोजने च, प्रभिन्नानां प्रमाणाकराणां प्रसमीक्ष्य संघटने च, मुद्रणदोषाणां परितः परिहरणे च वीततन्द्रम् आदतेऽपि परिश्रमे, यत्सत्यं स्खिलितानि कानिचन सन्त्येवात्र समुपनतानि; यानि च गुणपक्षपातिनः प्रगुणमतयः, विश्वस्यते, तितिक्षेरिन्निति ।

श्रीनिगमान्तगुरोः प्रबन्धरत्नस्यास्य सोत्कण्ठं संस्करणाय चा.
विष्करणाय च सित मया समुद्यमे विहिते, कदाचित् आकिस्मको विद्वद्वर्येः अस्मत्सुहृद्भिः वेदान्तिशरोमणिभिः श्रीवेणुगोपालाचार्येः सह समागमः सल्लापश्च सङ्घिटतः । विषयमिममिधकृत्य यथाविनिश्चितं मदिमिपेतार्थे सत्य-भिहिते, ते च ग्रन्थस्यास्य शोधनकर्मणि सपिद साहाय्यमाचिरतुं स्वकीयं मनोभावमनुकूलम् आविरकुर्वन् । विविधानां निर्दिष्टपूर्वाणां दशाधिकानां मुद्रितानां हस्तलिखितानां च कोशानाम् आमूलात् पठनपुरस्सरं ग्रन्थस्यास्य परिशोधनविषये तैरापादितस्य सुमहतः साहाय्यस्य सर्वदानुस्मरणाहते नान्यत् प्रतिविधातुं प्रभवामः । सन्दर्भेऽस्मिन् सप्रेमातिशयं प्रमाणवचनानाम् आक्रयन्थाद्यन्वेषणाय सोत्साहम् अनुपदम् उपकृतवतां तत्रभवतां

भूतपूर्वन्यायाधिकारिणां मित्रयसुहृदां तो हालं श्रीराजगोपालाचार्यमहो-दयानां विषयेऽपि हार्दं कार्तज्ञ्यमावहामः । ऐहिकामुिष्मकतत्त्वविषयकज्ञाना-भिवर्धनहेतूनां ग्रन्थसंग्रह-ग्रन्थप्रचारादिकार्याणां बहूपयोगिनां निर्वहणाय निपुणमितिभिः लोकहितैषिभिः स्थापितस्य अडयार्-पुस्तकभाण्डागारस्या-ध्यक्षैः, संस्कृतभाषायां वैदिकधर्मेषु च विशिष्य विहितश्रद्धैः, वैद्यरत्न-बिरुद्भाग्भिः सुगृहीतनामभिः जि-श्रीनिवासमूर्तिमहाश्रयैः मदावेदनम् अनुपदमेवाव्याक्षेपमनुरुध्य ग्रन्थस्यास्य मुद्रणमभ्युपगम्य तच्च कात्स्यनंन यथावित्रवर्तनाय साहाय्यं सर्वमप्याचरितमिति तेषां च धन्यवादपुरस्सरम् अभ्युदयपरम्परामाशासे ॥

> श्रीमद्वेदान्तस्रेश्चरणकमलयोश्चञ्चरीकायमाणः तत्स्कर्यास्वादनैकप्रवणनिजमनाः श्रीदुरैस्वामिनामा । रक्षां श्रीपाञ्चरात्रागमविधिनियतां शोधितां नव्यरीत्या नित्यानुष्ठानविद्वयो वितरति विनतो वीररघ्वीशस्नुः ॥

> > कितृजिनसमुत्थैविष्ठवैर्व्याहताथ प्रमितिभिरमिताभिः पाश्चरात्रव्यवस्था । कविकथकमृगेन्द्रैः स्थापिता यत्प्रवन्धे तमहमुपहरामि प्रश्रितोऽभ्यहितेभ्यः ॥

" श्रार्थगृहम्" वेपेरि—मदरास् १८-२-१९४२

वैद्यरतम् मेल्पाकम् दुरैस्वामि अय्यङ्गर्

## । विषयसूचिका।

| विषयाः                                                           | पुट | गङ्काः |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| भूमिका                                                           | ?-  | -28    |
| प्रथमोऽधिकारः — सिद्धान्तव्यवस्थापना .                           | ?-  | -88    |
| मङ्गलाचरणम्                                                      |     | 3      |
| पञ्चरात्राणां प्रामाण्यम्                                        |     | , 2    |
| चत्वारः सिद्धान्ताः                                              | . , | 3      |
| सिद्धान्तानाम् असाङ्कर्यस्थापनम्                                 |     | 71     |
| सिद्धान्तानाम् असाङ्कर्ये पौष्करवचनविचारः .                      |     | ٠<br>٦ |
| चतुर्णामपि सिद्धान्तानां मोक्षप्रदत्वम्                          |     | 9      |
| सिद्धान्तसङ्करे तन्त्रसङ्करे च पाद्मवचनविचार:                    |     | 9      |
| सिद्धान्तानां पाद्मोक्तं रुक्षणम् .                              |     | 20     |
| मन्त्रसिद्धान्तः                                                 |     |        |
| आगमसिद्धान्तः                                                    |     | "      |
| तन्त्रसिद्धान्तः                                                 |     | 77     |
| तन्त्रान्तरसिद्धान्तः                                            |     | 33     |
| रकत्र सिद्धान्ते दीक्षितस्य अन्यत्राधिकारः                       |     | "      |
|                                                                  |     | १३     |
| उपरितनतन्त्राधिकारिणाम् अधस्तनतन्त्रेषु तत्तन्मार्गण करणेऽधिकारः |     | "      |
| रकायनविधानस्यान्यत्र प्रवेशे प्रस्यवायः                          |     | 18     |
| नदक्षिणप्रणामादिषु सर्वेषां सर्वत्राधिकारः                       |     | "      |

| विषया:                                                                      | पुटाङ्काः |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| सिद्धान्तसङ्करे दोषप्रपञ्चनम् • • •                                         | १६        |
| वैखानसेन पाश्चरात्रस्य सङ्करे दोषः, पाश्चरात्रं तु सर्वोपजीव्यम्            | 20.       |
| वैखानस-पाञ्चरात्रयोः परस्परनिन्दावचनानां प्रक्षिप्तत्वपक्षः                 | २३        |
| परस्परनिन्दावचनानि स्वशास्त्रप्रशंसापराणि                                   | 79.       |
| शैवागमकारणतन्त्रवचनानामपि स्वशास्त्रप्रशंसापरत्वम्                          | २६        |
| अप्रकृष्टसिद्धान्तत्यागेनापि उत्कृष्टसिद्धान्तप्रवेशकवचनानां प्रक्षिप्तत्व- |           |
| पक्षः • • • • • •                                                           | 25        |
| उत्कृष्टसिद्धान्तस्वीकारवचनानां मन्त्रसिद्धान्तस्तुतिपरत्वपक्षः             | 30.       |
| तन्त्रान्तरसिद्धान्तस्य श्रीकरत्वं मोक्षप्रदत्वं च                          | "         |
| उत्कृष्टसिद्धान्तस्वीकारवचनानां स्वयंव्यक्तस्थानविषयत्वपक्षः                | 38        |
| आगमादिसिद्धान्तानां खयंव्यक्तादिनाम्नापि निर्देशः                           | 32        |
| उत्कृष्टसिद्धान्तस्वीकारवचनानां स्वयंव्यक्तस्थानविषयत्वम् .                 | : ३३      |
| स्थानविशेषमधिकुत्य शास्त्राधिकारिणोः नियमपराणां वचनानाम्                    | 5.5.52    |
| अर्थविचारः                                                                  | 39.       |
| दिव्यशास्त्रेण पूजनस्य सर्वत्र संभवः                                        | ३६        |
| मुनिवाक्यपरित्यागपूर्वकदिव्यमार्गपरिग्रहवचनस्य दिव्यमार्गप्रशंसापरत्वम्     | 30.       |
| ाद्व्यमागपारप्रहवचनानां मुनिवाक्यपूजितस्वयंव्यक्तस्थानविषयत्वम्             | 36        |
| शास्त्रस्य दिव्यादिनामा विभागः                                              | ३९        |
| संहितानां दिव्यसात्त्विकादिभेदेन विभागः                                     | 80        |
| अपकृष्टशास्त्रस्थाने उत्कृष्टशास्त्रपरिप्रहवचनस्य स्वयंव्यक्तक्षेत्रपरत्वम् | ,,        |
| प्राक्प्रवृत्तापकुष्ट्रशास्त्रप्रयमिज्ञानेऽपि दिव्यस्यापरित्याज्यत्वं वा    | 88        |
| उत्कृष्टशास्त्रपरिप्रहस्य अधिकारिविशेषविषत्यत्वं वा                         | 82        |
| सात्त्विकादिशास्त्रत्रयमि प्रमाणमेव                                         | ,,,       |
| कुत्स्तं पञ्चरात्रं प्रमाणम्                                                | 83        |
| असाङ्कर्येण सिद्धान्तानाम् अनुवर्तने फलम्                                   | . 77      |

| विषया:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | टाङ्का     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| द्वितीयोऽधिकार: —नित्यानुष्टानव्यवस्थापना       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-1 do 1   |
|                                                 | 89-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 06         |
| अभिगमनादिना भगवत्सेवनं सर्वेषां समानम्          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80         |
| एकायनिनां मुख्यमधिकारित्वम् अन्येषां तु दीक्षया | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88         |
| जयाख्यसंहितायां पञ्च कालाः पाञ्चकालिककर्माणि च  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86         |
| अभिगमनम्                                        | -000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86         |
| उपादानम्                                        | 10-390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          |
| इज्यां                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "          |
| स्वाध्यायः . : ::                               | 19.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "          |
| योगः .                                          | 100.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "          |
| यागस्य अष्टावङ्गानि .                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "          |
| पञ्चकालविधौ पाद्मवचनानि                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         |
| भोजोक्ताः सङ्गवादयः पञ्चकाला अन्यार्थाः .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98         |
| पाञ्चकालिकधर्मे सच्छिद्राच्छिद्रविभागः          | 2 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99         |
| पाञ्चकालिकधर्मः श्रीभाष्यकारादीनाम् अभिमतः      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "          |
| प्रपन्नैः पञ्चकालक्रमः त्याज्य इति पूर्वपक्षः . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99         |
| प्रपन्नेः पञ्चकालक्रमो प्राह्य इति सिद्धान्तः . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,         |
| पञ्चकालप्रिक्रिया श्रीभाष्यकाराभिमतेति समर्थनम् | 10.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98         |
| पाञ्चकालिकयोगशक्तौ प्रपत्तिनिष्ठाविरोधपरिहारः   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99         |
| पाञ्चकाल्किधर्मस्य स्मृत्युक्तकर्मभिनीपरोधः     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>E</b> 0 |
| व्यासस्मृतौ अभिगमनसंवादनम् .                    | 4 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| व्यासस्मृतौ उपादानसंवादनम्                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ;;<br>{ ?  |
| व्यासस्मृतौ इज्यासंवादनम्                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>63</b>  |
| पाञ्चरात्रोक्तं समाराधनमेव सर्वेषां मुख्यम्     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६५         |
| भगवत्समाराधनस्य निस्रत्वम्                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| न्यासस्मृतौ स्वाध्यायसंवादनम्                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भ<br>६७    |
| 801 (41-414)414.11                              | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 10         |

| विषयाः                                        |            |              | पुर      | गङ्काः: |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|----------|---------|
| न्यासस्मृतौ योगोऽपि आक्षेपलभ्यः               |            |              |          | ६७.     |
| दक्षोक्तकालाष्ट्रकविभागोऽपि पाञ्चकालिकक       | र्मानुगुणः |              |          | ६९      |
| दक्षस्मृतौ प्रथम-द्वितीयकालकर्तव्यस्याभिग     |            | ı: <b>.</b>  |          | 90      |
| दक्षोक्ततृतीयकालकृत्यस्य उपादानेऽन्तर्भाव     |            |              |          | १७      |
| दक्षोक्तचतुर्थ-पञ्चमकालकृत्यस्य इज्यायामन्    |            |              |          | ७३      |
| दक्षोक्तषष्ठ-सप्तमकालकृत्यस्य स्वाध्यायेऽन्त  |            | अष्टमकालोत्त | लोक-     |         |
| यात्रा तु न परमैकान्तिनाम्                    |            |              |          | 98.     |
| दक्षस्मृतौ वेदाभ्यासस्य योगेनाविरोधः          |            |              |          | ७६      |
| पञ्चकालधर्मावश्यकतानिगमनम्                    |            |              |          | 77      |
| पाञ्चकालिकधर्मानुष्ठानप्रयोजनम्               |            |              |          | 96      |
|                                               |            |              |          |         |
| तृतीयोऽधिकारः—नित्यव्याख्यानम्                |            |              | 60-      | -858    |
| सर्वकर्मसाधारणानि अङ्गानि .                   |            |              |          | 60.     |
| ब्राह्ममुहूर्तकर्तव्यानाम् उपक्रमः            |            |              |          | 68.     |
| ब्राह्ममुहूर्तप्रबोधः तत्फलं च                |            |              |          | 62      |
| निद्रान्ताचमनादिकम् .                         |            |              |          | رع:     |
| अपररात्रयोगः .                                |            |              | •        | 77      |
| योगे तादातम्यभावनस्य उपपत्तिः                 |            |              |          | 78      |
| योगस्वरूपे शाण्डल्यस्मृतिः श्रीकृष्णमुनि      | नश्च       |              |          | 20      |
| योगमध्ये श्रान्तौ विश्रमाभ्यनुज्ञा .          |            |              |          | "       |
| ब्राह्ममुहूर्ते विशेषकर्तव्यानि, हरिकीर्तनं च | 1 .        |              |          | 60      |
| निर्वेदानुसन्धानम् .                          | •.         |              | <b>.</b> | 68      |
| सात्त्विकधृत्यवलम्बनम्                        | 3.         | is after     |          | ९०      |
| सात्त्वकधृतिप्रकार:                           |            |              |          | - 98    |
| पाञ्चकाल्किधर्माणां स्वयंप्रयोजनत्वम्         |            |              |          | 63      |

| C                                         |                |                                         |                                              |           |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| विषयाः                                    |                |                                         |                                              | पुटाङ्का: |
| निर्विन्नकेङ्कर्यसिद्धिप्रार्थनम्         |                | · . : : : : : : : : : : : : : : : : : : |                                              | . ९३      |
| निर्विध्नकेङ्कर्यसिद्धये गुरुपरम्पराष्ट्र | पत्तिपूर्वकहरि | रेध्यानम्                               |                                              | . ,,      |
| योगान्तर्गतं ध्यानम् .                    |                |                                         |                                              | . 68      |
| सप्रणवं व्यूहादिनामसंकीर्तनम्             |                | 1.33                                    |                                              | . ,,      |
| सन्ध्यापूर्वकालकर्तव्यक्रमः               | .,             |                                         |                                              | . ९६      |
| स्नानाय निर्गमनं केशवध्यानं च             | • 4            |                                         |                                              | . 90      |
| विण्मूत्रविसर्जनं शौचविधिश्व              |                | •                                       | . 100                                        | . 86      |
| आचमनं दन्तधावनं च                         |                | 5 S S 19 (19                            |                                              | . १०१     |
| स्नानाईतीर्थम्                            | •-             | •                                       | · Jane                                       | . १०३     |
| स्नानविधि:                                | • •            | 1.029.42                                |                                              | . 808     |
| गौणस्नानानि .                             | • «            | ••                                      | . 1919                                       | . ,,      |
| सन्ध्योपासनम् अर्घ्यदानं च                |                | * 50°                                   |                                              | . १०६.    |
| प्राणायाम-गायत्रीजपौ                      | •-             | . 200                                   | ar de la | - ))      |
| अष्टाक्षरजप:                              | ••             | ••                                      |                                              | . 800.    |
| सूर्योपस्थानम् .                          | •-             | •                                       |                                              | . 909     |
| आधारशक्त्यादितर्पणम्                      |                | • 4                                     | •                                            | . ११०-    |
| स्वसूत्ररीत्यैव सन्ध्या अनुष्ठेया         | •              | • 137.00                                |                                              | , ,,      |
| सन्ध्यार्घ्यं भगवदर्घ्यत्वभावनम्          | ••             | ••                                      | ••                                           | . ११२     |
| सन्ध्यानादरे दोषः .                       | • •            | **                                      | • 1. 4 1. 4                                  | . ११३     |
| ब्रह्मयज्ञ:                               | •              |                                         | • 22 - 2                                     | • ))      |
| तीर्थासन्नभगवदालयप्रणामः                  | ••             | ••                                      | •                                            | . ??8     |
| प्रणामप्रकाराः                            | • •            |                                         |                                              | . 118     |
| भगवत्सेवाप्रकारः .                        | ••             | · / 2 / 2 /                             |                                              | . 114     |
| भगवत्प्रसादस्वीकारप्रक्रिया               | • •            | •/•                                     | Technology                                   | . 196     |
| द्वात्रिशद्पचाराः                         | • •            |                                         | 9 7 7 7 7 7                                  | . 110     |

| विषया:                            |              |             |           | पु  | टाङ्काः |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----|---------|
| प्रकारान्तरेण द्वात्रिंशदपचाराः   |              | . 3         |           | •   | १२२     |
| प्रातहींमाभिगमने .                |              |             |           |     | १२३     |
| उपादानम् .                        | • 4          | • 6         | . 55.8    | •   | १२७     |
| उपादानाहांणि अनहांणि च द्रव्य     | पाणि         | 383         | · Zone    | •   | "       |
| पुष्पेषु वर्ज्यानि अवर्ज्यानि च   | ••           |             |           |     | १३०     |
| उपादाने प्रतिग्रहनियमः            | ••           | . 7 3       |           | - , | १३४     |
| प्रतिप्रहोपायनियमाः .             | ••           | • 35        | . 767     |     | १३५     |
| पूर्वसिद्धद्रव्यस्य आन्तरगुणोपादा | नम्          | ••          | · \$5.5,5 |     | १३६     |
| इ्ज्याव्याख्यानप्रतिज्ञा          | •            | •           |           |     | १३८     |
| नित्यप्रन्थस्थस्य अथशब्दस्य विव   | त्रणम्       | •           | •         |     | "       |
| परमैकान्तिशब्दार्थः .             | •,           | •           |           |     | १३९     |
| परमैकान्तिनां देवतान्तरवर्जनम्    |              | ·           | . 10,11   | •   | 180     |
| िनिषेधानुवर्तने समाराधनानईत्वम    | Ι            | • •         |           | •   | 188     |
| अकर्मण्यतापादका दोषाः             | • •          | • u         | ••        | •59 | १४३     |
| जात्यादिनिबन्धनोऽप्यधिकारिवरे     | ोष:          | ••          | 9         |     | १४६     |
| स्वाध्यायविधिः .                  | • .          | ••          | No in the | •   | 688     |
| स्वाध्यायमध्ये गुर्वादिपुरस्कारः  | •            | . 3         |           |     | 188     |
| सायंसन्ध्यादिकम्                  | • •          | •• 5553     | 1000      | -   | १५०     |
| महाप्रदोषे मौनाचरणम्              | ••           | •           |           | •   | "       |
| स्वाध्याय-योगयो: अनुयागात् पू     | र्वमेव समाहत | यानुष्ठानम् | • •       | •   | १५२     |
| योगविधिः .                        | ••           | . 5         | . 0       | •   | 196     |
| योगे अनुसन्धेया विषया:            | ••           | ••          |           |     | १५९     |
| योगे गद्यत्रयस्य प्रत्येकमुपयोगि  | वेशेष:       |             | :53       |     | १६१     |
| प्रपन्नानामपि योगानुष्ठानम्       | • •          | ••          | 1 37 B    | •   | १६२     |
| योगस्य पश्चप्रकारभगवद्रूपविषय     | त्वम्        | • :         | . 0       |     | "       |

| विषया:                                                     |           | पुटाङ्का: |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| योगे प्रपन्नस्य अर्चावतारानुसन्धानं मुख्यम् .              |           | १६३       |
| सात्वताद्युक्तं सायंसन्ध्यादिकम्                           |           | १६४       |
| योगस्य यथाशक्त्यनुष्ठेयत्वम्                               |           | १६५       |
| भगवत्कैङ्कर्यरूपनिद्रानुभवप्रकारः .                        |           | १६६       |
| पञ्चकालपरस्य सर्वो व्यापारः केङ्कर्यरूपः .                 |           | १६७       |
| पञ्चकालानुष्टानक्रमस्य कचित् अपवादः .                      |           | "         |
| आशौचादिष्वपि भगवत्संकीर्तनादि कार्यम् .                    |           | 186       |
| ब्रह्मविदामपि आशौचानुष्टानम्                               | •         | 800       |
| धर्मानुष्ठानप्रकारस्य दुरूहत्वम्                           |           | १७२       |
| भगवत्पूजनस्य निस्यत्व-सुकरत्वादिकम् .                      |           | "         |
| नित्यार्चने वैकल्येऽपि दोषाभावः .                          |           | १७५       |
| भगवदाराधने आन्तरपुष्पादीनां मुख्यत्वम् .                   |           | १७९       |
| पूर्णानुष्ठातुः समाहृत्यानुष्ठातुश्च तुल्यफलत्वम् .        |           | 160       |
| प्रन्थानां प्रन्थकर्तॄणां च वर्णानुक्रमणिका .              |           | 923       |
| तत्तद्ग्रन्थ-प्रन्थकर्तृनामनिर्देशकानां सङ्केताक्षराणां वि | वेवरणसूची | 366       |
| प्रमाणवचनादीनां वर्णानुक्रमणिका .                          |           | 188       |

## । शोधनसूची।

[यन्थमुद्रणानन्तरम् उपलब्धा मुद्रणदोषाः केचन पाठभेदाश्चात्र तेषां शोधितपाठैः सह निर्दिश्यन्ते । यन्थस्यास्य पठनसमये विषया एते पाठकमहाशयैः प्रथमतः शोधनीया इति विज्ञाप्यते ।]

| पुट: | पङ्क्तिः | भ्रंश:           | गुद्धम्                                   |
|------|----------|------------------|-------------------------------------------|
| 2    | v        | अनुपपत्ति        | अनुक्ति इति साधीयान् पाठः ।               |
| 8    | 6        | परस्परशाखा       | परशाखा इति साधीयान् ।                     |
| 99   | २०       | —" सर्वतन्त्र    | सर्वतन्त्र                                |
| 93   | ч        | नाघिकारः         | नाधिकारः                                  |
| ,,   | 9        | तन्त्राधिका      | तन्त्राधिका                               |
| 98   | 8        | समाराधनमुच्यते   | समाराधनमच्युत इति साधीयान् पाठः ।         |
| 90   | 9        | कर्म विम्बानां   | कर्मविम्वानां व                           |
| 23   | 99       | तथा वैखानसे न तु | त्यक्त्वा वैखानसेन तु इति साधीसान् पाठः । |
| 26   | 22       | पवेशो            | प्रवेशो                                   |
| 3 €  | v        | <b>च्छा</b> स    | च्छास्त्र                                 |
| 86   | 8        | कर्म काल         | कर्मकाल                                   |
| 48   | 90.      | पूर्वी समर्पणीय  | पूर्वीसमर्पणीय                            |
| ,,   | 93       | भाष्याकार        | भाष्यकार                                  |
| ξų   | 94       | भ्यर्चतं         | भ्यर्चनं                                  |
| 53   | 94       | इति ।            | इति                                       |
| 69   | 93       | चेहा जायते       | चेहाजायते                                 |
|      | E        |                  |                                           |

| पुट:    | पङ्क्ति: | भ्रंश:              | गुद्धम्                                            |
|---------|----------|---------------------|----------------------------------------------------|
| ७४      | 9        | देवतार्चन           | देवतार्चनं                                         |
|         | 93       | उक्तं ज             | उक्तं च                                            |
| "<br>9  | 4        | योगमन्त्रे          | योगमन्ते                                           |
|         | 90       | स्वाध्याय           | स्वाध्याया                                         |
| »<br>७९ | 9        | मनुहन्धन्           | मुपहन्धन् (पाठमेदः)                                |
| ۷۹      | 93       | वाह्य               | नाह्म                                              |
| 63      | 90       | मुहर्त              | मूहूर्त                                            |
| 63      | 98       | विधीगते             | विधीयते                                            |
| 20      | 28       | शयतस्थ              | शयनस्थ                                             |
| 66      | 93       | गजेन्द्रमोक्षकश्चेव | गजेन्द्रमोक्षके च (पाटभेद:)*                       |
| "       | 98       | व्याघूर्णन् माल्य   | व्याचूर्णन्माल्य                                   |
| "       | 98       | संहतेर्न: " ॥       | संहतेर्न: '॥ इति । *                               |
| 39      | v        | द्रव्याणि           | द्रव्याणि                                          |
| 903     | 9        | द्वाद्वश            | द्वादश                                             |
| 900     | 90       | शोवैष्णव            | श्रीवैष्णव -                                       |
| 996     | 4        | कृत्वा योग्यतां     | कृत्वायोग्यता <u>ं</u>                             |
| 928     | 8        |                     | तरं 'स्ववर्णस्याश्रमार्हेण विधिना श्रद्धयान्यितः ' |
|         |          |                     | इत्येकमर्ध कचित् अधिकं दश्यते । *                  |
| 924     | 98       | समाराधनं            | समिदाधानं (पाठमेदः)                                |
| 938     | 2        | एवात्रा             | एवात्र                                             |
| 988     | 3        | देवी                | देवि                                               |
| 988     | 4        | <b>अ</b> ष्टा       | ans                                                |
| 980     | 3        | वैभवेऽवि            | वैभवीये (पाठभेद:)                                  |
| "       | 9        | समाना-              | समाना                                              |
| 946     | 8        | तमेवैनं             | तमेवैकं                                            |
|         |          |                     |                                                    |

<sup>\*</sup> एतिचह्रयुक्ताः केचन पाठाः ग्रन्थस्यास्य मुद्रणानन्तरं मन्त्रसालघटं श्रीवेङ्कटाचार्य-स्वामिनां सिवधे विद्यमानात् कोशादुपलब्धाः ।

| वुट: | पङ्क्ति: | भ्रंश:                    | ग्रदम्                              |
|------|----------|---------------------------|-------------------------------------|
| 940  | v        | काल इति                   | काल इति ।                           |
| 986  | 90       | ' तस्मात् सर्वेषु         | 'तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर ' |
|      |          | कालेषु ',' मामनुस्मर '    |                                     |
| 909  | 9        | त्रह्मविद्थापि            | ब्रह्मविदिप इति पाठः साधीयान् ।     |
| 908  | 90       | पादावने जनात्             | पादावनेजनात्                        |
| 968  | 98       | संग्रहसर्ता               | संग्रहकर्ता                         |
| 966  | 98       | तैत्तरीय                  | तैत्तिरीय                           |
| ,,   | 94       | (एतत्पङ्खा: पूर्व तै. सं- | -तैत्तिरीयसंहिता इति योजनीयम् ।)    |
| २०२  | 94       | चतुर्विशापराधं तु         | चतुर्विशापराधं तं                   |

## भूमिकायाम्

| 9  |    | नातिचिदेव      | नातिचिरादेव    |
|----|----|----------------|----------------|
| 2  | 4  | व्यक्तिभि:     | व्यक्तिविशेषै: |
| 3  | 28 | निदिष्टम् ।    | निर्दिष्टम् ।  |
| 94 | 99 | निगमान्तगुहरोः | निगमान्तगुरो:  |
| 98 | ર  | ने             | ते             |
| २४ | v  | तच             | तस्य           |

#### ॥ श्री: ॥

# श्रीपाञ्चरात्ररक्षा

### श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकप्रणीता

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

### सिद्धान्तव्यवस्थापनाख्यः

प्रथमोऽधिकार:।

#### मङ्गलाचरणम्।

चातुर्व्यूहं परं ब्रह्म षाड्गुण्यपरिकर्मितम् । पश्चरात्रस्य कृत्स्वस्य प्रस्तिं पर्युपास्महे ॥ अनन्यदेवतास्थायिन्यायतेमहि ते वयम् । पश्चरात्रमहाम्भोधिपारदृश्वनि सज्जने ॥ आरोहन्त्वनवद्यतर्कपद्वीसीमादृशां मादृशां पक्षे कार्तयुगे निवेशितपदाः पक्षे पतद्भ्यः परान् । सर्वानुश्रवसारदर्शिसशिरःकम्पद्विजिह्वाशन-क्रीडाकुण्डिल्मौलिरत्वपृणिभिः सारात्रिकाः स्क्तयः ॥

¹ पदां—च, छ ; पदान्—क, ख, ग.

अत्र तावत् प्रत्यक्षितसमस्तवेदार्थतत्त्वस्थितिभिः पाराशर्यप्रभृतिभिर्महाभारतादिषु भगवच्छास्रस्य सार्वभौमं प्रामाण्यं प्रत्यपादि । शारीरके
पञ्चरात्राणां प्रामाच, किपलकणभक्षभिक्षुक्षपणकपशुपितसमयप्रतिक्षेपएयम्। समनन्तरं तन्त्रान्तरसहपाठादिसंभवन्मन्दमितव्यामोहशमनाय "उत्पत्यसम्भवात्", "न च कर्तुः करणम्" इति स्त्राभ्यां
पूर्वपक्षमुपक्षिप्य, "विज्ञानादिभावे वा तद्प्रतिषेधः", "विप्रतिषेधाच्च"
इति स्त्रद्वयन जीवोत्पत्याद्यनुपेपत्तितःप्रतिषेधंप्रतिपादनद्वारेण सिद्धान्तः
समर्थितः। भगवद्यामुनमुनिभिर्माष्यकारैश्च—

" इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम् । साङ्ख्ययोगकृतान्तेन पञ्चरात्रानुशब्दितम् ॥ वेदान्तेषु यथासारं संगृह्य भगवान् हरिः । भक्तानुकम्पया विद्वान् संचिक्षेप यथासुखम् "॥

इत्यादिप्रमाणगणप्रतिपादितप्रक्रियया अतिविततगहनगम्भीरिनगमशतिशखर-गतपरमपुरुषार्थतदुपायतदितिकर्तव्यतासंग्रहरूपस्य भगवनमुखोद्गतस्य शास्त्रस्य कारणदोषाद्यभावेन कचिद्व्यप्रामाण्यं न शङ्कनीयमिति निरणायि। कर्मकाण्डे-ऽपि प्रमाणलक्षणे संभवद्वेदविरोधानां व्यासाद्यपरिगृहीतानामेव स्मृतीनामप्रा-माण्यमसूत्यृत। ये पुनश्चरमयुगमीमांसकास्तन्त्रान्तरैः समानयोगक्षेमं सात्त्वतं शास्त्रमभिमन्यन्ते तेषां विकत्थनानि आगमप्रामाण्ये निराचिकरे। उक्तं च—

"तचेदेतच्छूतिपथपरिश्रष्टतन्तैः समानम् पातृत्वेन प्रसजति तदा सोमपास्ते सुरापाः । " इति । राद्वार्चनादिपसङ्गे त्वेवं प्रतिबन्दी श्रीकृष्णमुनिभिरुक्ता—

<sup>2</sup> प्रतिक्षेप—ख.

18 (D (J-73) ; 5 (J-4)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनुपपत्तिशब्द: छ कोशे नास्ति ; अनुक्ति—ज.

'' हविष्कृतो यथा शुद्धे यथा वा बहुयाजिनः । निर्वाहः क्रियते तद्भच्छास्त्रस्यास्यापि नान्यथा ''॥ इति ।

अस्यार्थः 1—यथा ''हविष्कृदाधावेति शृद्धस्य '', ''बहुयाजिनोऽगारा-च्छूद्रवर्जम् '' इत्यादिवाक्येषु कर्मविशेषाधिकारम्, उपचारविशेषं वा समालम्ब्य निर्वाहस्तद्वदिहापीति । भट्टारकैश्च तन्त्रान्तरेभ्य इदं सार्वित्रिकेण प्रामाण्येन व्यभज्यत—

> " तस्मात् सांख्यं सयोगं सपशुपतिमतं कुत्रचित् पञ्चरात्रम् सर्वेत्रैव प्रमाणं तदिदमवगतं पञ्चमादेव वेदात्" । इति ।

तदेतत् ''महतो वेदवृक्षस्य मूलभूतो महानयम् '' इत्याद्युक्तानन्तशाखाश्रय-ऋगादिस्कन्धभिदुरिनगमतरुमूलभागोपवृंहणरूपं स्व-मूलनिगमभागभेदात् <sup>2</sup>ऋगादिवदेव चतुर्धावितष्ठते— आगमसिद्धान्तो मन्त्रसिद्धान्तस्तन्त्रसिद्धान्तरसिद्धान्त इति ।

चत्वारश्चेते सिद्धान्ता ऋगादिवदेव शाखाभेदैरवान्तरतन्त्रैभिंद्यन्ते ।
तत्र, यथा ऋगादयो वेदभेदाः तत्तच्छाखाभेदाश्च पूर्वपूर्वपरिग्रहानुसारेण
सिद्धान्तानाम् श्रसा- व्यवतिष्ठन्ते पुत्रादिभिश्च परिगृह्यन्ते तथा सिद्धान्तइर्यस्थापनम् । भेदास्तद्वान्तरभेदाश्च प्रथमपरिग्रहानुसारेण व्यवतिष्ठन्ते । यथा च वाचनिकातिरिक्ते वेदान्तरशाखान्तरस्त्रान्तरसङ्करे दोषः तथेह
सिद्धान्तसङ्करे तन्त्रसङ्करे प्रत्येकतन्त्रान्तः पातिनियतवैकिष्टिपकधर्मादिसङ्करे च ।

<sup>1</sup> अयमर्थ: -- क, ख, ग, च, छ, ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भागभेदवहगादि—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तथात्र—घ.

<sup>4</sup> चकार: ख पुस्तके नास्ति.

⁵ प्रतिनियत—ख∙

असङ्कीर्णा चेयं व्यवस्था प्रमाणसहकृतेपारम्पर्यपर्यालोचनया व्यवस्थाप्या । इदं च 'गर्भाधानादिदाहान्तसंस्कारान्तरसेवनात्" भागवतानामब्राह्मण्यं पूर्वपक्षिणा प्रसंजितं परिहरद्भिर्भगवद्यामुनमुनिभिरर्थतः समर्थितम-'' यदेते<sup>³</sup> वंशपरम्परया वाजसनेयशाखामधीयानाः कात्यायनादिगृह्योक्त-मार्गेण गर्भाधानादिसंस्कारान् कुर्वते । ये पुनः साविज्यनुवचन-प्रभृतित्रयीधर्मत्यागेन प्कायनश्रुतिविहितानेव चत्वारिंशत् संस्काराननु-तिष्ठन्ति. तेऽपि स्वशाखागृह्योक्तमर्थं यथावद्नुतिष्ठमाना न शाखा-न्तरीयकर्माननुष्ठानात् ब्राह्मण्यात् प्रच्यवन्ते । अन्येषामपि परस्परशाखा-विहितकर्माननुष्ठाननिमित्ताब्राह्मण्यप्रसङ्गात् । सर्वत्र हि जातिचरणगोत्रा-धिकारादिव्यवस्थिता एव समाचारा उपलभ्यन्ते । यद्यपि सर्वशाखा-प्रत्ययमेकं कर्म तथापि परस्परविरुक्षणाधिकारिसंबद्धा धर्माः न कचित समुचीयन्ते । विलक्षणाश्च त्रयीविहितस्वर्गपुत्रादिविषयोपभोगसाधनैन्द्रामे-यादिकर्माधिकारिभ्यो द्विजेभ्यः त्रय्यन्तैकायनश्रुतिविहितविज्ञानाभिगमनो-पादानेज्याप्रभृतिभगवत्प्राप्त्येकोपायकर्माधिकारिणो मुमुक्षवो ब्राह्मणा इति नोभयेषामप्यन्योन्यशाखाविहितकर्माननुष्ठानमब्राह्मण्यमापादयति । चैकायनशाखाया अपौरुषेयत्वं तथा काश्मीरागमप्रामाण्य एव प्रपञ्चितमिति नेह प्रस्तूयते । प्रकृतानां तु भागवतानां सावित्त्र्यनुवचनादित्रयीधर्मसम्बन्धस्य स्फुटतरमुपल्बिधः न तत्त्यागनिमित्तत्रात्यत्वादिसन्देहं सहते '' इति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रमाणान्तरसहकृत—क, ख, ग, च, झ.

² संस्कारासेवनात्—छ, ज.

³ य एते—क, ख, ग, च, छ, ज, झ; यत एते—न्यायपरिशुद्धी.

धर्मात्यागेन-न्यायपरिशुद्धौ.

⁵ संस्कारान् कुर्वते—घ, छ, ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> सर्वे हि—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> उपलब्धे: इति सर्वत्र पाठ: ; उपलब्धि: इति तु न्यायपरिशुद्धौ.

अत्र विज्ञानशब्देन संवित्सिद्धचादिषु स्वयमेव स्थापितं विशिष्टं ज्ञानं विवक्षितम् । आह हि —

> "यथा चोलनृपः सम्राडद्वितीयोऽस्ति भूतले । इति तत्तुल्यनृपतिनिवारणपरं वचः ॥ न तु तत्पुत्रतद्भृत्यकलत्रादिनिवारणम् । तथा सुरासुरनरब्रह्माण्डशतकोटयः ॥ क्रेशकर्मविपाकाचैरस्पृष्टस्याखिलेशितुः । ज्ञानादिषाङ्गुण्यनिधेरचिन्त्यविभवस्य ताः ॥ विष्णोविभूतिमहिमसमुद्रद्रप्संविभुषः" । इति ।

इमं च वेदभेदं भोजराजबलदेवाचार्यादयश्च विविंचते-

''यो वेदवृक्षं बहुमूलशाखं नानाफलार्थिद्विजसंघसेव्यम् । पूर्वश्रवानुश्रवभेदभिन्नमारोपयत्तं पुरुषं प्रपद्ये ''॥ इत्यादिभिः।

एवं च सर्वत्रासङ्करः संग्रहेण पदिशितः । श्रीसात्त्वते---

''न शास्त्रार्थस्य शास्त्राणां वुद्धिपूर्व उपष्ठवः । आचर्तव्य इहाज्ञानात् पारम्पर्यक्रमं विना'' ॥ इति ।

अस्खिलतपारम्पर्यप्रत्यभिज्ञानेषु परिदृश्यमानप्रमाणमूलानि आचारपरम्प-रापरिगृहीतानि च कर्माणि न मात्रयापि परिभाव्यानि । न च तद्विरुद्धान्युपादेयानीत्युक्तं भवति ।

¹ समुद्रलव—ग: समुद्रजल—क, च, झ.

² आरोपयन्तं—क, ख, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इहाज्ञात्वा—घ, छ.

<sup>4</sup> प्रत्यभिज्ञानेषु स्थानेषु—घ, ङ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> परिहाप्यानि—क, ग, घ, ङ, च, छ, ज.

श्रीपोष्करे च अधिकारिनिरूपणाध्याये प्रतिनियताधिकारिविषय-सिद्धान्तानाम् त्वाभिप्रायेणैय सिद्धान्तभेदस्तद्वान्तरभेदश्च दर्शितः । श्रसाङ्कर्ये पौष्कर-वचनविचारः ।

> " कर्तव्यत्वेन वै यत्र चात्ररात्म्यमुपास्यते । क्रमागतै: स्वसंज्ञाभिर्बाह्मणैरागमं तु तत् ॥ विद्धि सिद्धान्तसंज्ञं च तत्पूर्वमथ पौष्कर । नानाव्यूहसमेतं च मूर्तिद्वादशकं हि तत् ॥ तथा मूर्त्यन्तरयुतं प्रादुर्भावगणं हि यत् । प्रादुर्भावान्तरयुतं धृतं हृत्पद्मपूर्वके ।। लक्ष्म्यादिशंखचकार्द्यगारुत्म्यसदिगीश्वरै: । सगणैरस्त्रनिष्ठैश्च तद्विद्धि कमलोद्भव ॥ मन्त्रसिद्धान्तसंज्ञं च शास्त्रं सर्वफलपदम् । विना मूर्तिचतुष्केण यत्रान्यदपचर्यते ॥ मन्त्रेण भगवद्रपं केवलं वाङ्गसंवृतम् । युक्तं श्रियादिकेनैव कान्ताव्यूहेन पौष्कर ॥ भिन्नैराभरणैरस्नैरावृतं च सविग्रहै: । तन्त्रसंज्ञं हि तच्छास्रं परिज्ञेयं हि चाञ्जज ॥ मुख्यानुवृत्तिभेदेन यत्र सिंहादयस्तु वै। चतुस्त्रिद्वचादिकेनैव योगेनाभ्यर्थितेन तु ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत् पद्मपूर्वक—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> चकाख्या—घ.

³ मूल्यानुवृत्ति—घ.

संवृताः परिवारेण स्वेन स्वेनोज्झितास्तु वा । यच्छक्तचाराधिताः सर्वं विद्धि तन्त्रान्तरं तु तत् ॥ एवं नानागमानां च सामान्यं विद्धि सर्वदा । नामद्वयं वा सिद्धान्तपञ्चरात्रेति पौष्कर ॥ एकैकं वहुभिभेंदैरामुलादेव संस्थितम् । नानाशयवशेनैव सिद्धाद्यैः प्रकटीकृतम् ॥ संक्षिप्तं सप्रपञ्चं च तृतीयमुभयात्मकम् । सेतिहासपुराणस्तु वेदवेदान्तसंयुतैः ॥ ये जन्मकोटिभिः सिद्धास्तेषामन्तेऽत्र संस्थितिः " । इति ।

अत्र एकैकस्य सिद्धान्तस्यामूलादेव बहुभिर्भेदैः संस्थितत्ववचनात् चतुर्णो सिद्धान्तानां तदवान्तरतन्त्रभेदानां च सिद्धान्तान्तरतन्त्रान्तरसङ्करपरिहा-रेणैव सर्वदावस्थानं सूचितम् ।

अत्र च<sup>3</sup> सिद्धान्तसंज्ञितानामेषां चतुर्णामपि मोक्षप्रदत्वमनन्तर-चतुर्णामपि सिद्धा- मेवोक्तम्— न्तानां मोज्ञपद्ग्वम्।

> " यस्मात् सम्यक् परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् । एतस्मात् प्राप्यते शास्त्रात् ज्ञानपूर्वेण कर्मणा ॥ सिद्धान्तसंज्ञा विप्रास्य सार्थका अत एव हि"। इति ।

अत्र सार्थका इति बहुवचनान्तसामानाधिकरण्यात् सिद्धान्तसंज्ञाशञ्दोऽपि बहुवचनान्तः सन् आगमादिविशेषणयोगेन चतुर्धा संज्ञावस्थानमभिप्रैति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आराधितं—क, ख, ग, झ.

² द्वयं च—घ, ङ, च, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चकार: ख, ग, ज, झ, पुस्तकेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> तस्मात्—क, ख, ग, झ.

पञ्चरात्रशब्दवत् सिद्धान्तशब्दोऽपि चतुर्णो साधारण इति चात्रैव पूर्वमुक्तम् । पाद्मे च ''सदागमादिसिद्धान्तचतुष्के सत्पदपदे '' इति चतुर्णो सत्पदशब्द-वाच्यभगवत्पदेपाप्तिसाधनत्वमुक्तम् । हयग्रीवसंहितायामपि कस्यचिन्मोक्षे-कान्त्यम् अन्येषामपि फलान्तरेण सह मोक्षप्रदत्वमुक्तम् ।

> '' आगमाख्यं हि सिद्धान्तं सन्मोक्षेकफलपदम् । मन्त्रसंज्ञं हि सिद्धान्तं सिद्धिमोक्षप्रदं नृणाम् ॥ तन्त्रसंज्ञं त्र सिद्धान्तं चतुर्वर्गफलप्रदम् । तन्त्रान्तरं हि सिद्धान्तं वाञ्छितार्थफलपदम् ''।। इति ।

वाञ्छितार्थशब्देनाविशेषात् त्रिवर्गवदपवर्गोऽपि संगृह्यते । एषां चतुर्णामपि परब्रह्मभूतवासुदेवप्रापकत्वात् अपवर्गार्थिभिमोक्षोपायो-" विकल्पोऽविशिष्टफल्दवात्" इति न्यायेन सदक्षरदहर-पदेशैपदेशेषु मधुभूमवैश्वानरशाण्डिल्यनाचिकेतोपकोसलप्रतर्दनसंवर्गान्तरादित्यानन्दमय -विद्यादिष्विव वैकल्पिकः परिग्रहः । ब्रह्मस्वरूपनिरूपकधर्मव्यतिरिक्तानां तत्त-द्विद्याप्रतिनियतगुणानां यथा विद्यासु परस्परमनुपसंहारस्तथात्रापीति प्रत्येकं प्रक्रियाणां परस्परासङ्करेण प्रयोगः सिद्धः। यत्र तु प्रतिनियतानां मधुविद्यादौ वसुपदप्राप्त्यादिपूर्वकब्रह्मप्राप्तिवत् परम्परया वासुदेवप्राप्तिर-भिधीयते तत्रापि तत्तद्वीचीनपर्वव्यवहितपरप्राप्तिकामानामधिकार इति व्यवस्था। तदभिषायेण चोक्तं भाष्ये— "तद्धि वासुदेवाख्यं ब्रह्म सम्पूर्णषाड्गुण्यवपुः सूक्ष्मव्यूहविभवभेदभिन्नं यथाधिकारं भक्तेर्ज्ञान-

C. C. C. C. C.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> भगवत्प्राप्ति—ख.

² संज्ञं हि—क, ख, ग, च, छ, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> उपदेश—क, ख, ग, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> कामनायां—घ.

पूर्वेण कर्मणाभ्यितं सम्यक् प्राप्यते । विभवार्चनाद्वचूहं प्राप्य व्यूहार्चनात् परं ब्रह्म वासुदेवाख्यं सूक्ष्मं प्राप्यत इति वदन्ति " इति । अतश्चतुर्णामप्य-पवर्गे तात्पर्यम् । फलान्तरसाधनवचनस्यान्यार्थत्वं स्वयमेवोक्तम् — " प्रत्य-यार्थे च मोक्षस्य सिद्धयः संप्रकीर्तिताः ।" इति । एवं चतुर्णामिष मोक्षप्रदत्वे हि वय्यन्तसारोपवृंहणरूपत्वमिष समञ्जसं भवति ।

पाद्मे चर्यापादे चतुर्णामेतेषां परस्परविभागः, सिद्धान्तसङ्करे तन्त्र-सिद्धान्तसङ्करे तन्त्र- सङ्करे च दोषः पपञ्चितः— सङ्करे च पाद्मवचन-विचारः।

''तच्चतुर्धा स्थितं शास्त्रम् ऋगादिवदनेकधा ।
एकैकं भिद्यते तन्त्रं शाखाभेदेन भूयसा ॥
प्रथमं मन्त्रसिद्धान्तं द्वितीयं चागमाह्वयम् ।
तृतीयं तन्त्रसिद्धान्तं तुर्ये तन्त्रान्तरं भवेत्"॥ इति ।

अत्र आगम-मन्त्रसिद्धान्तयोः पौष्करोक्तकमाद्वयुक्तमेणोपादानं सिद्धिमोक्ष-प्रदमन्त्रसिद्धान्तप्राशस्त्ये तात्पर्यात् । अत्रापि हि आगमसिद्धान्तस्य केवलमोक्षप्रदत्वलक्षणोऽतिशयः " "कर्मणामपि संन्यासः कथ्यते यत्र चागमे" इति प्रदर्शित एव । अत्र काम्यकर्मणां स्वरूपतः संन्यासः, स्ववर्णाश्रमादिनियतानां भगवद्गीताष्टादशाध्यायनिर्णीतप्रकारेण सात्त्विक-त्यागः । स्वशाखागृद्धोक्तमर्यादया च सर्वत्र नित्यनैमित्तिकादिपरिग्रहः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उक्तं पौष्करे—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मोक्षप्रदत्वे सिद्धे हि—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दोषश्च इति पाठश्चेत् साधीयान् .

<sup>4</sup> अतिशय:--क, ख, ग, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> स्ववर्णाश्रमनियतानां—क, ख, ग, च, झ.

अत आगमसिद्धान्ते सर्वकर्मस्वरूपत्याग इति न अमितव्यम् । कर्मविशेष भूयस्त्वात् । अत एव हि तन्निष्ठानधिकृत्योक्तम्—

> "त्रयोदशिवधं कर्म कामादिपरिवर्जितम् । गुणैः सांयमिकैर्युक्तमनुतिष्ठन्ति साधवः" ॥ इति ।

अत्रैवोद्दिष्टक्रमेण चत्वारः सिद्धान्ता लक्ष्यन्ते । सिद्धान्तानां पाद्मोक्तं लक्तगम् ।

" एकैव मूर्तिराराध्या प्राधान्येनेतराः पुनः । देव्यः श्रियाद्यश्चापि संपूज्याः परिवारवत् ॥ आयुधेः शङ्खचकाद्यैः श्रीवत्साद्यश्च भूषणैः । मूर्तिमद्भिः परिवृता केवलावाम्बुजासन ॥ कश्यते यत्र तत् प्रोक्तं मन्त्रसिद्धान्तमित्रमम् । वासुदेवादयो व्यूहाश्चत्वारः साधकरिपि ॥ कमणामपि संन्यासः कथ्यते यत्र चागमे ॥ तन्त्रमागमिसद्धान्तं तदुक्तं कमलासन । नवानामपि मूर्तीनां प्राधान्यं यत्र कथ्यते ॥ मूर्तयो द्वादशाङ्गानि तेषामेव तथापरे । प्रादुर्भावगणाश्चापि मूर्यन्तरगणा अपि ॥ प्रादुर्भावगणाश्चापि मूर्यन्तरगणा अपि ॥ प्रादुर्भावगन्तरस्रताः सदिग्देवैः सहायुधैः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्रमागताः—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कक्ष्यापूज्यास्तु—क, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सह देवै:---ज.

मूर्तिमद्भिश्च देवीभिर्लक्ष्म्यादिभिरपि स्फुटम् ॥ तत् तन्त्रसिद्धान्ताहानं चतुर्थ परमं पुनः । सौम्यसिंहादिभ्यष्टवक्तभेदैश्चतर्मख ॥ द्विच्यादिमुखभेदा वा मर्तिरेकैव पुज्यते । संवता परिवारै: स्वैविना वा सर्वकामदा ॥ यत्र तत्रान्तरं तत् स्याचत्र्थं चत्रानन । येन सिद्धान्तमार्गेण कर्षणादिकिया कता ॥ आदौ तेनैव सकला नान्यसिद्धान्तवर्त्मना । तन्त्रेणापि तथा येन कंषणादिकिया कता ॥ तेनैव सकला कार्या न तन्त्रान्तरवर्त्मना । तन्त्रान्तरेऽपि कथितमनुक्तं प्राह्यमेव हि ॥ सिद्धान्तसङ्करस्तस्मात्तन्त्रसङ्कर एव च । दोषाय कल्पते राजराष्ट्रधामक्षयात्मने ॥ सिद्धान्तसङ्करे जाते प्रमादात्तस्य शान्तये । कत्वा सम्प्रोक्षणं पूर्वे सहस्रकलशास्त्रवः ॥ कर्तव्यः खपनं कुर्यात्तन्त्रसङ्करसम्भवे । अन्ते महोत्सवं कुर्यात् ध्वजारोहणपूर्वकम् '' ॥ इति ।

अत्र पाद्मोक्ततन्त्रे-तन्त्रान्तरलक्षणं पौष्करोक्ताविरोधेन नेतव्यम्। यदि द्वयोर्घ्रन्थयोरैकार्थ्यं संभवति तदा न विरोधः। इतरधा तन्त्रतन्त्रान्तर-लक्षणं द्विप्रकारमनुसन्धेयम्। यथा न्यायविस्तरे — " सर्वतन्त्रप्रतितन्त्रा-

<sup>1</sup> तन्त्र—ध कोशे नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इतरतन्त्रेषु अभ्युपगमसिद्धान्ततन्त्रतन्त्रान्तर रुक्षणं—क, ख, ग.

भ्युपगमाधारसिद्धान्तेषु अभ्युपगमसिद्धान्तस्य द्वेधा लक्षणमक्षपादाभिप्रेतं वर्णयन्ति—

> "साधितः परतन्त्रे यः स्वतन्त्रे च समाश्रितः'। स ह्यभ्यपगमो न्याये मनसोऽनुमतिर्यथा।। तद्विशेषपरीक्षा वा सद्भावेऽन्यत्र साधिते। यथान्यत्र मनस्सिद्धौ तस्याक्षत्वपरीक्षणम्"।। इति।

पारमेश्वरोक्तं तन्त्र-तन्त्रान्तरलक्षणं तु पौष्करोक्तेन समानमेव १ तथा हि प्रायश्चित्ताध्याये सङ्करादिदोषपरिहारार्थे विभज्यमानेषु सिद्धान्तेषु आगम-मन्त्रसिद्धान्तप्रपञ्चनानन्तरमुच्यते —

> "परव्यूहादिभेदेन विनैकैकेन मूर्तिना । साक्नेन केवलेनाथ कान्ताव्यूहेन भूषणैः ॥ तथास्त्रैविंग्रहोपेतैरावृतं तन्त्रसंज्ञितम् । नृसिंहकपिलकोडहंसवागीश्वरादयः ॥ मुख्यानुवृत्तिभेदेन केवला वाक्नसंयुता । चक्रायस्त्रवरेश्चाथ भूषणैर्मकुटादिभिः ॥ कान्तागणैश्च लक्ष्म्यायैः परिवारैः खगादिभिः । पूजिता विधिना यत्र तत्तन्त्रान्तरमीरितम्" ॥ इति ।

¹ समाहित:--ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> न्यायो—क, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सिद्धं—क, झ.

<sup>4</sup> पौष्करोक्तसमानमेव-- घ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> संयुता इत्येव सर्वत्र पाठ:

तदेवं व्यवस्थितेषु सिद्धान्तेषु सङ्करपरिहारः पाद्मे स्पष्टः । तस्मि-एकत्र सिद्धान्ते दी-चितस्य श्रन्यत्र वा दीक्षितस्य सिद्धान्तान्तरोक्तासु च नाधिकारः । क्रियासु अनिधिकार उक्तः ।

> '' एकत्र दीक्षितस्तन्त्रे सिद्धान्ते वा द्विजोत्तमः । कियां न कुर्यादन्यत्र कर्षणादि 'चतुर्मुख ॥ आचार्यकमथार्विज्यं पूजाद्यं मधुविद्विषः । तन्त्रमेदे च सिद्धान्तमेदेऽपि च<sup>2</sup> न युज्यते '' ॥ इति ।

उपरितनतन्त्राधिका रिगाम् श्रधस्तन-तन्त्रेषु तत्तनमार्गेण करगेऽधिकारः।

> "तन्त्रान्तरे तथा तन्त्र-मन्त्रैसिद्धान्तवर्त्मनि । दीक्षितानां क्रमेणैव ह्युपर्युपरि योगतः । अन्येषामधिकारः स्यात् तत्तत्संस्कारपूर्वकम् "॥

इत्युक्त्वा पुनरप्युपर्युपरितन्त्रस्थितानामधोऽधस्तन्त्राधिकारित्वमुक्तम् ।

"कारणागमसिद्धान्तिनष्ठेनान्यैस्त्रिभिः सदा । अर्चनीयमथान्याभ्यां मन्त्रसिद्धान्तिना तथा ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> कर्षणादींश्रतुर्मुख-क, ख, ग, च. (कर्षणादिं इति तु साधीयान् ।)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भेदेऽपि हि—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मन्त्रे—ज, झ; तन्त्रे मन्त्रसिद्धान्त—ख.

<sup>4</sup> वर्त्मना—क, झ.

<sup>5</sup> तन्त्राधिकाराणां—क, ख, ग, च, झ.

<sup>6</sup> अधिकारित्वं प्रदर्शितम्—क, ख. ग, च, ज, झ.

पूजनीयमथान्येन तन्त्रसिद्धान्तिनानिशम् । स्वेन तन्त्रान्तरेणैव पूजनीयं स्वके गृहे ॥ '' इति ।

अत्राप्युत्कृष्टसिद्धान्तिस्थितेनािप<sup>1</sup> अपकृष्टसिद्धान्तस्थानेषु तत्तिसिद्धान्तप्रकारे-णैव पूजनीयत्वमुक्तम् । उत्कृष्टसिद्धान्तिस्थितस्य स्वस्थानेऽपकृष्टसिद्धान्त-प्रसङ्गाभावात् । अत एव ह्यनन्तरमेवमुच्यते<sup>2</sup>—

> "मुख्याधिकारिणः सन्ति यदि गौणाधिकारिणः । स्वतन्त्रेण प्रवेष्टव्याः प्रासादे च स्वतन्त्रके ॥" इति ।

स्वतन्त्रेण स्वकीयेन प्राक्ष्प्रवृत्तशास्त्रेणेत्यर्थः ।
विशेषतश्च एकायनविधानस्यान्यत्र प्रवेशे प्रत्यवायातिशयश्च<sup>3</sup>
एकायनविधानस्यान्यत्र तत्रैवोक्तः—
प्रवेशे प्रत्यवायः ।

"तित्सद्धान्तान्यमार्गेण स्थापितं विम्बमालये । अज्ञानादथवा मोहादेकायनविधानतः । अर्चयन्नापदं सर्वामाप्तोतीह परत्र च ''॥ इति ।

एवमेकैकसिद्धान्तस्थितानां सिद्धान्तान्तरिक्षयासु यथोक्तप्रिक्रिययाप्रदिक्षणप्रणामादिषु निधकारे समर्थिते सिद्धान्तान्तरप्रतिष्ठितेषु भगवदासर्वेषां सर्वत्राधिकारः। लयेषु तदन्यसिद्धान्तस्थितानां प्रदक्षिणप्रणाममालाकरणदीपारोपणसंमार्जनसेचनोपलेपनालङ्करणरक्षणसंवर्धनहिवरादिसमर्पणस्तो त्रादीनां साधारणधर्माणामपि प्रतिषेधप्रसर्ङ्कमाशङ्कच परिजहार —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अपि-- घ कोशे नास्ति ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मेवोच्यते—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चकार:--- घ, छ, ज कोशेषु नास्ति.

प्रतिषेधमाशङ्कय—क, ख, ग, च.

'' प्रदक्षिणप्रणामादि राद्धान्तेऽन्यत्र केवलम् । विहितं नार्चनं कुर्याद्राजराष्ट्रभयावहम्'' ॥ इति ।

¹तत्रैकोनविंशेऽध्याये सिद्धान्तसङ्करे प्रत्यवायं विस्तरेण प्रतिपाद्य, असङ्कीर्ण-सिद्धान्तधर्माणामेवाधिकारिणामन्योन्यसंवन्धाँदियोग्यत्वम् इतरेषां तु बाह्या-नामिव वर्जनीयत्वमपि प्रतिपादितम्—

> "सिद्धान्तानां चतुर्णो तु साङ्कर्यं व्यसनावहम् । सिद्धान्तेषु चतुर्प्वेकं पूर्वेर्नृभिरनृष्ठितम् ॥ त्यक्त्वा समाश्रयेदन्यं नरो भवति किल्विषी । तस्माज्जन्मप्रभृत्येकराद्धान्तिनियतो भवेत् ॥ अन्यथा कुलमात्मानं सर्वं नाशयति स्वयम् । मन्त्रमण्डलकुण्डादिकियामुद्रोपचारकैः ॥ योगं नयति यो मोहात् स्वसिद्धान्तोक्तवर्त्मनि । सोऽपि स्वकुलजान् सर्वान् परम् आत्मानमञ्जज ॥ नयेत्रिरयमत्युत्रं पुरुषान् पुरुषाधमः । निष्फला च किया तस्य प्रत्युतानर्थकारिणी ॥ अकर्मणोऽस्य तत्कोपो राजराष्ट्रभयावहः । कर्ता कारियता चोभौ सान्वयं विनशिष्यतः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत्रैव--छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आदि—घ कोशे नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वर्त्मना—घ.

⁴ धर्मान्—क, ख, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> कारणम्—घ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> कुप्येच देवस्तत्कोपो—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> चैव—क, ख, ग, झ.

न सिन्नधानं च हरेधीम्नि हानिश्च सम्पदाम् । राद्धान्तसङ्करः कार्यो नान्यसिद्धान्तकर्मणा ॥ मन्त्रसिद्धान्तमुख्येषु चतुर्ष्विप यथापुरम् । अनुतिष्ठन्ति ये कर्म समाराधनमुच्यते । असङ्करेण तेऽन्योन्यं संबन्धार्हा नरोत्तमाः" ॥ इति ।

असङ्करेणानुतिष्ठन्तीत्यन्वयः ।

सिद्धान्तसङ्करे दोषप्रपञ्चनम्।

तत्रैव जीर्णोद्धाराध्याये---

"या मूर्तिर्येन तन्त्रेण यादृशेनाधिकारिणा । प्रथमे कल्पने सैव द्वितीये कल्पने भवेत् ॥ मूर्तिस्तदेव तन्त्रं च स एव स्थापकः पुनः । तन्त्राधिकारिमूर्तीनां व्यत्यये कल्पिते सति । नृणां नरपतेश्चापि राष्ट्रस्य च भवेत् क्षयः ॥ " इति ।

### तस्मिन्नेवोत्तरत्र प्रायश्चित्ताध्याये---

" जनने मरणे चैव श्वसृगालमृंगादिभिः ।
स्पृष्टे च बिम्बे तन्त्राणां सङ्करे समुपस्थिते ।
एवमादिषु चान्येषु सम्प्रोक्षणविधिभवेत्" ॥ इति ।

#### नारदीयेऽपि--

" व्यत्यये परिवाराणां भोगादीनां च गौतम । पूर्ववत् स्नपनं कृत्वा शान्तिहोमं समाचरेत्" ॥ इति । ¹ संबद्धा हि—क, ख, च, ज, झ. अत्रादिशब्देन सिद्धान्तव्यत्यय-तन्त्रव्यत्ययादिसंग्रहः । अपेक्षितत्वाद्विशे-षाच । अत एव ह्यत्रैवोक्तम्—

> "तन्त्रेणैकेन कर्तव्यं कर्षणादिषु नारद । यत्तन्त्रेण समारव्यं तत्तन्त्रेणैव कारयेत् ॥ ¹अनुक्तांश्चान्यतन्त्रेषु निरीक्ष्यात्र नियोजयेत्² । विशेषांश्च³ मुनिश्रेष्ठ त्वन्यथा राष्ट्रनाशकृत्" ॥ इति ।

#### पारमेश्वरे च प्रतिष्ठाध्याये-

" विशेषेण स्वयंव्यक्ते दिव्ये सैद्धेऽपि वार्षके । स्थाने तु कर्म बिम्बानां व्यत्ययं न समाचरेत् । द्वाराङ्गावृतिदेवानां पूजाया भवनस्य च ॥ "

#### इत्यारभ्य-

"न लक्षणान्तरं कुर्यात् न प्रमाणान्तरं तथा । न तु द्रव्यान्तरं चैव न च कुर्यात् क्रियान्तरम् ॥ मन्त्रान्तरं न कुर्वीत सर्वे कुर्याद्यथापुरम् । कुर्याचेदेवमादीनां विपर्यासं महामते । राज्ञो राष्ट्रस्य नाशः स्यात् सर्वस्यापि स्वसन्ततेः ''॥ इति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनुक्ताश्च-क, ख, ग.

² निरीक्ष्यान्यत्र योजयेत्—क, ख, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विशेषाच-क, ख.

<sup>4</sup> सिद्धेsपि चार्षके—क, ख, ग, च, छ, ज, झ.

⁵ हवनस्य—घ, ङ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> तन्त्रान्तरं—क, ख, ग, ङ.

#### तत्रैव--

''भोगानां च विपर्यासं मन्त्राणां च विपर्ययम् । ध्यानानां चैव मुद्राणां देवतानां तथैव च । अन्येषामेवमादीनां व्यत्यासं न समाचरेत्'' ॥ इति ।

#### तथोत्तरत्र प्रायश्चित्ताध्याये-

"प्रासादश्च तथा बिम्बं येन शास्त्रेण निर्मितौ ।
प्रतिष्ठाप्य च तेनैव नित्यादौ पूजयेद्धरिम् ॥
योऽर्चयेदन्यमार्गेण तथा चार्चापकस्तु यः ।
ताबुभौ कल्लषात्मानौ राज्ञो राष्ट्रस्य वै गुरोः ॥
कुलं च व्याधितं चैव विष्ठवं दुःखमञ्जसा ।
वित्तहानिं विशेषेण कुर्यातामालयस्य च ॥
वैन कुर्यात्तन्त्रसाङ्कर्यं पञ्चरात्रपरायणः ।
पुनः प्रतिष्ठा कर्तव्या कृतश्चेत्तन्त्रसङ्करः " ॥ इति ।

## तत्रैव सिद्धान्तभेदं वस्तरेण प्रतिपाद्यानन्तरमुच्यते—

'' शास्त्रमन्त्रक्रियादीनां मूर्तीनां भवनस्य च । देशिकस्याभिजातस्य यथापूर्वं परिग्रहः ॥ तथैव यावत्कालं तु नाचर्तव्यं तदन्यथा ।

<sup>1</sup> मन्त्राणां च महामते—घ, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> चैवमादीनां—क, ख, ग, च, झ.

³ न कार्य--- घ, छ.

<sup>&#</sup>x27; परायणैः—घ, छ.

⁵ तत्रैव च सिद्धान्तमेदान्—छ, ज.

विपरीते कृते चात्र राजराष्ट्राचनर्थकृत् ॥
ततः समाचरेचलात् प्रतिष्ठां प्राक्प्रकारतः ।
ततः सिद्धान्तसाङ्कर्यं नाचर्तव्यं कृतात्मभिः ॥
यचदिष्टतमं लोके पूर्वसिद्धाविरोधि तत् ।
प्रतिमाद्यमथान्योन्यं विरुद्धं संत्यजेद्धुधः" ॥ इति

एवं कालोत्तरे चतुर्विधपूजानिर्णयाध्याये-

" वैदिकैस्तान्त्रिकैर्वापि श्रौतैर्वापि द्विजोत्तम<sup>1</sup> । स्वयंव्यक्ते तु भवने मिश्रैर्वा देवमर्चयेत् ॥ ऋष्यादिपूजिते स्थाने पारम्पर्यक्रमं विना । विशेषं नाचरेत् किञ्चिद्राजराष्ट्रसमृद्धये " ॥ इति ।

अस्मिन्नेवोत्तरत्र पायश्चित्ताध्यायेऽप्येतावेव श्लोको पठितौ । तत्रैव—

"यद्धिम्बं येन शास्त्रेण समारव्धं पुरा द्विज । प्रासादं वा ततस्तेन शास्त्रेणैव समर्चयेत् ॥ तच्छास्त्रमन्तरेणैव यो यजेदन्यवर्त्मना । राज्ञो राष्ट्रस्य कर्तुश्च स नाशं कर्तुमिच्छति ॥ न कदाचिदपि पाज्ञः प्रकुर्याच्छास्त्रसङ्गरम् । शास्त्रसङ्करदोषेण महान् दोषो भवेद्ध्वम्" ॥ इति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रोतैर्वा द्विजसत्तमः—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रासाद इति तु सम्यक् ; प्रासादमित्येव तु सर्वत्र पाठः.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तदर्चयेत्—घ, छ, ज.

<sup>4</sup> विनाशं—क, ख, ग, घ, ङ, झ.

यद्यपि वैखानस-पश्चरात्रसङ्करपरिहारस्याप्यत्रैव शास्त्रे प्रतिपादनात् तत्परि-हारार्थमिदं वचनमिति वक्तुं शक्यम् , तथापि 'येन शास्त्रेण ' इति सामान्य-वचनात् सर्वविषयमेव । यत्तत्रोक्तम्—

> " महोत्सवेषु सर्वेषु देशकालानुसारतः । ऊहापोहविधानेन करणीयं समर्चनम् " ॥ इति ।

इदमपि देशकालद्रन्यबलाद्यनुसारेण तत्तदुचितवैदिकादिसङ्कोचविस्तारादि-मात्रविषयम् । अत एव ह्यत्र 'वैदिकैस्तान्त्रिकैः ' इत्यादि पुनः पठित्वा,

> " ऋष्यादिपूजिते स्थाने पारम्पर्यक्रमं विना । विशेषं नाचरेत् किंचिद्राजराष्ट्रसमृद्धये " ॥

इति निगम्यते ।

एवं पञ्चरात्राख्यैकशास्त्रावान्तरसंहितासङ्करस्यात्यन्तगर्हितत्वे वैखा-वैखानसेन पाञ्चरात्रस्य नस-पञ्चरात्रसङ्करः कैमुत्यनिषिद्धः । परस्परं च सङ्करे दोषः। पाञ्चरात्रं द्वयोरिप स्पष्टं प्रतिषिध्यते । पञ्चरात्रस्य तु वैखा-तु सर्वोपजीन्यम्। नसैरिप कचित्कचिदुपजीव्यत्वमस्ति । तथा हि—

> ''ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वेरयैः राद्धेश्च कृतलक्षणैः। अर्चनीयश्च सेव्यश्च नित्ययुक्तैः स्वकर्मसु। सात्त्वतं विधिमास्थाय गीतः सङ्कर्षणेन यः''॥

¹ देशिकेन्द्रानुसारतः—क, ख, ग, च, छ, ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इति चोच्यते—क, ख, ग, ङ, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कैमुतिकन्यायसिद्धः—क, ख, ग, ङ, झ.

228/992 प्रथमोऽधिकारः

28245

22

इत्यादिभिरविशेषेण सर्वेषां ब्राह्मणादीनां श्रीपार्श्वरात्रोक्तमार्गेण भगवद्र्च-नादिकं कर्तव्यमिति महाभारतादिष्वभिधीयते । न हि कचिद्पि सूत्र-विशेषादिनियमः कृतः । प्रत्युत <sup>2</sup>सर्वस्त्रनिष्ठानां तदन्वयस्तस्मिन्नेव शास्त्रे प्रतिपाद्यते ।

> " निषेकादींश्च संस्कारान् स्वस्त्रोक्तान् समाचरेत् । पञ्चरात्रोदितान् वापि ये स्ववंश्येरन्षिताः" ॥ इति ।

न च बोधायन-विखनःशौनकाद्युक्तेषु भगवत्प्रतिष्ठार्चनादिषु सत्सु किमन्येनेति वाच्यम् । तदुक्तिरहितस्त्रनिष्ठानामन्यापेक्षायां साधारणशास्त्रपरिप्रहोपपत्तेः । <sup>3</sup>न च कचित् पूर्णोपदेशे सम्भवति तच्छक्तस्यापूर्णमुपादातुं युक्तम् । अत एव हि होत्रं होतृशाखोक्तमध्वर्यवोऽपि परिगृह्णन्ति । अतो येषु स्त्रेषु भगवदर्चनादिकं प्रत्यपादि तन्निष्ठानामपि भगवच्छास्रोक्तप्रक्रियया समा-राधनादिकं प्रशस्ततमम् । तथा च शिष्टैरनुष्ठीयते ।

ननु च वैखानसस्त्रानुसारिषु काँश्यप-मरीचि-भागवात्रेयेषु शास्त्रेषु तदनुबन्धिषु चाधिकारग्रन्थेषु संग्रह-विस्ताररूपेषु भगवत्प्रतिष्ठार्चनादिकं पूर्णमुपदिशत्सु किं पञ्चरात्रेण । मैवम् । तत्सूत्रनिष्ठान् प्रत्येव तत्प्रक्रियोपदेशात् । तिहैं तिन्नष्ठानां पञ्चरात्रप्रक्रियाया अनुपादेयत्वे तस्याः सर्वस्त्र निष्ठसाधारण्यं भज्येतेति चेत्तन्न । उक्तोत्तरत्वात् । काश्यपीयादीन्यपि हि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रीमत्पञ्चरात्र—घ, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सर्व-क, ख, ग कोशेषु नास्ति

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> न कचित् पूर्णोपदेश: संभवतीति तच्छक्तस्य पूर्णोपादानं—क. ख. ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अपूर्णीपादानं—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> काश्यपीय—घ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> दत्तोत्तरत्वात्—क, च, ज, झ.

<sup>7</sup> हि-क, ख, घ, च, झ, कोशेषु नास्ति.

शास्त्राणि कांचित् प्रक्रियामुपदिशन्ति तेषु तेष्वर्थेषु शास्त्रान्तरोपजीवीन्येव, एवं पञ्चरात्रोक्तमपि कचित्कचिदुपजीवन्ति । यथोक्तं मृगुप्रोक्तिकयाधिकारे—

''गुरूपदेशसंसिद्धैः कल्पमन्त्रैरथापि वा । आसनाद्युपचारैस्तु पूजयेदिति केचन ''॥ इति ।

अत्र कल्पमन्त्रशब्देन भगवच्छास्रोक्तमन्त्राणामेव ग्रहणम् । अत एव हि अधीतवेदान् वैखानसान् प्रति 'गुरूपदेशसंसिद्धैः' इति विशेष्यते । न च तत्तन्मन्त्रकल्पाः पञ्चरात्रतन्त्रेभ्यः पृथग्भृताः । चतुर्धा व्यूढे हि तस्मिन् शास्त्रे प्रत्येकं च संहिताभेदभेदिनि सर्वेऽपि भगवन्मन्त्रकल्पास्त-दङ्गमन्त्रकल्पाश्च यथायथं समाविशन्ति । अत एव हि तांस्तान् भगवन्मन्त्र-कल्पान् आर्षपंचरात्रमित्यभियुक्ता व्यवहरन्ति । तिन्नष्ठांश्च कल्पभागवत शब्देन व्यपदिशन्ति । एवं भार्गवादिष्वपि ।

> '' वैखानसेन स्त्रेण निषेकादिकियान्वितान् । विषान् वेदविदः शुद्धान् मन्त्रकलपविचक्षणान् ''॥

इत्यादिषु मन्त्रकरपवेदनोक्तिस्तत्र तत्रापेक्षितप्रहणार्था। तथा भागवे क्रियाधिकारे सारस्वतप्रतिष्ठादिकं प्रक्रम्योच्यते अनेन विधिना स्थाप्य कल्पमन्त्रेण प्जयेत्' इति । न चात्र कल्पमन्त्रस्वरूपतदङ्गादिकमुप-दिष्टम् । अतः कल्पोक्तप्रक्रियैवात्रानुसरणीया । एवं तत्र सुदर्शनरूपस्य भगवतः प्रतिष्ठार्चनादौ प्रक्रान्ते फलभेदापेक्षया प्रक्रियान्तरमुपक्षिप्यते—

> '' एतद्वैदिकमुद्दिष्टं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् । केवलं भुक्तिकार्मश्चेत् स्मरेन्मन्त्रं षडक्षरम् '' ॥ इति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वर्णयन्ति—क, ख, ग, च, ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मुक्तिकाम इति तु उचितम् .

न चात्र षडक्षरमन्त्रपिक्रियायाः प्रपञ्चनम् । ततश्च वासिष्ठ-गार्थ-विहगेन्द्राहिर्बुध्न्यादिसंहितोक्तपिक्रियेव शरणम् । एवं द्विभुजप्रभृतिषोडश-भुजपर्यन्तरूपोपदेशेऽपि अनुक्तमप्येपेक्षितमन्यतो प्राह्मम् । अत एव हि "कृष्णरूपाण्यनन्तानि" इत्यादिभिः कृष्ण-नरिसंहादिरूपाणामसंख्येयत्वेन वक्तुमशक्यतया विरम्यते । तेषु च कानिचिच्छास्नान्तरोक्तानि संप्राह्मा-ण्येव । अत इदं 'वेदान्तेषु यथासारं संगृह्य भगवान् हरिः' इत्युक्तप्र-क्रियया सर्ववेदान्तसारोद्धारेण सर्वजनहितैषिणा भगवता स्वयमेव प्रणीतं श्रीमत्पञ्चरात्रशास्त्रं सर्वस्त्रनिष्ठानामुपजीव्यमिति सिद्धम् ।

यत्तु श्रीवैखानसे---

वैखानस-पाञ्चरात्रयोः परस्परनिन्दावचनाः नां प्रचिप्तत्वपच्चः ।

> " आग्नेयं पञ्चरात्रं तु दीक्षायुक्तं च तान्त्रिकम् । अवैदिकत्वात्तत्तन्त्रं तथा वैखानसे न तु । सौम्येन वैदिकेनैव देवदेवं समर्चयेत्" ॥

इत्यादि, यच्चोक्तम् श्रीपाञ्चरात्रे तन्त्रसारसमुच्चये— '' अश्रीकरमसौग्यं च वैखानसमसात्त्विकम् ''' इत्यारभ्य, ''तद्विधानं परित्यज्य पञ्चरात्रेण पूज-येत् '' इत्यादि यानि च पाझ-पारमेश्वरादिष्वतिवादवचनानि तानि नूनं

<sup>1</sup> अपि—घ कोशे नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> असङ्ख्यानि—घ.

³ केषुचित्—कं, खं, ग.

<sup>4</sup> अतात्त्रिकम्—क, ख, ग, झ.

इक्षुभक्षणचिकीर्षुभिः प्रिक्षिप्तानि परस्परस्थानाक्रमणलोल्लपैर्वेटुभिर्वा पूज-काथमैर्निवेशितानि ।

> अविरोधोपयोगाभ्यामुभयोरि शास्त्रयोः । मध्यस्थैहिं कृतं धर्मविद्यास्थाननिवेशनम् ॥

अन्यथा प्रसिद्धप्रामाण्ययोः परिग्रहप्राचुर्यवतोः प्रसिद्धतरेषु श्रीरङ्ग-श्रीमद्वे-ङ्कटाद्रि-श्रीहस्तिशैल-वृषभगिरिप्रभृतिषु पारम्पर्येण प्रवृत्तयोः व्यासादिनिबद्ध-श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रकाण्डादिषु व

> " कथं त्वमर्चनीयोऽसि मूर्तयः कीदशास्तु ते । वैखानसाः कथं ब्रयुः कथं वा पाश्चरात्रिकाः ॥

#### भगवानुवाच —

शृणु पाण्डव तत्सर्वमर्चनाक्रममात्मनः ।
स्थिण्डिले पद्मकं कृत्वा चाष्टपत्रं सकर्णिकम् ।)
अष्टाक्षरविधानेनाप्यथवा द्वादशाक्षरैः ।
वैदिकैरथवा मन्त्रैर्मम स्केन वा पुनः ॥
स्थापितं मां ततस्तिसमन्नर्चियत्वा विचक्षणः ।
पुरुषं तु ततः सत्यमच्युतं च युधिष्ठिर ॥
अनिरुद्धं च मां प्राहुर्वेखानसविदो जनाः ।
अन्ये त्वेवं विजानन्ति मां राजन् पाञ्चरात्रिकाः ॥

<sup>ै</sup> इक्षुमक्षकर्तृचिकीर्षुभि:--क, ख, ग, घ.

² पटुभिर्वा—ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> निवेशनम् । इति-क, ख, ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> प्रसिद्धप्रामाण्ययोः—ख, ग कोशयोः नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> धर्मशास्त्रकर्मकाण्डादिषु—ज.

वासुदेवं च राजेन्द्र सङ्कर्षणमथापि वा । प्रद्युम्नं चानिरुद्धं च चतुर्मूर्तिं प्रचक्षते ॥ एता अन्याश्च राजेन्द्र संज्ञाभेदेन मूर्तयः । विद्धचनर्थान्तरा एव मामेवं चार्चयेद्ध्यः ''॥

इत्यादिभिः वैष्णवशास्त्रभेदत्वेन सम्परिपठितयोर्वेदाविरुद्धयोः भगवद्या-मुनमुनि-वासुदेवस्वामिप्रभृतिभिः स्थापितप्रामाण्ययोरिवशेषवैष्णवसमयपरि-श्रहयोः श्रीमत्पञ्चरात्रे-वैखानसशास्त्रयोः द्वयोरप्यप्रामाण्यप्रसङ्गात् ।

अथैतानि परस्परापकर्षवचनानि असङ्कीर्णबहुकोशपाठावलोकनादाप्त-परस्परनिन्दावचना-नि स्वशास्त्रप्रशंसा-पराणि।

उदितहोमप्रशंसार्थानुदितहोमनिन्दावत् अकान्तशास्त्र-प्राश्रास्त्रप्रतिपादनपरत्वेन नेतव्यानि। निहि निन्दा निन्दां निन्दितुं प्रवर्तते अपि तु निन्दादितरत् प्रशंसितुम् दित न्यायविदः।

एवमेव 'साङ्गेषु वेदेषु निष्ठामलभमानः शाण्डिल्यः पश्चरात्रशास्त्र-मधीतवान् ' इत्यादौ वेदनिन्दाप्रसङ्गेन वेदिवरोधमाशंक्य स्वशास्त्रप्रशंसादि-परत्वेन पर्यहारि भाष्यकारैः न्यदिशं च 'ऋग्वेदं भगवोऽध्यमि ' इत्यारभ्य 'सौऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् ' इति भूमविद्योपक्रमगतस्य तदितरसमस्तवेदाध्ययनादात्मवेदनालाभवचनस्य भूमविद्याप्रशंसामात्रे ता-तपर्यम् । अपि च—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्रीपश्चरात्र—क, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रशंसार्थ—क, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> निन्दादिवत्—घ, छ, ज.

<sup>&#</sup>x27; प्राशस्त्यमात्रपरत्वेन—घ, छ, ज.

" चत्वार एकतो वेदा भारतं चैकमेकतः । समागतैः सुरिषभिस्तुलामारोपितं पुरा ॥ महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणे ¹ततोऽधिकम् । महत्त्वाच गुरुत्वाच महाभारतमीरितम् <sup>2</sup>" ॥

इत्यादिवचनानि वेदेभ्योऽपि महाभारतस्याधिवयं ब्रुवाणानि वेदार्थोप-वृंहणरूपातिशयशालिमहाभारतप्रशंसार्थानि । न पुनर्वेदानामपकर्षगन्धमभिद-धते । किं च वहवृचान्नायं ''ऋग्गाथा कुम्ब्या तन्मितं यजुर्निगदो वृथा वाक्तदमितं सामाधो यः कश्च गेष्णः '' इति यजुरादिनिन्दा ऋग्वेदस्तुत्यर्थैव । एविमहापि श्रीवैखानस-पञ्चरात्रयोः परस्परापकर्षवचनानामाप्तत्वेऽपि स्वाभि-मतस्तुत्यर्थतयैव निर्वोद्वयम् । अन्यथा सर्वोपप्तवप्रसङ्गात् । अविस्नम्भणीय-वचनानां यथाश्रुतस्वीकारेऽतिप्रसङ्गाच ।

एविमव<sup>3</sup> हि शैवागमे कारणतन्त्रे जल्प्यते ----

शेवागमकारणतन्त्र-वचनानामपि स्व-शास्त्रप्रशंसापरत्वम् ।

> "शैवः सर्वाधिकारी स्यात् स्वकीये च परत्र च । शैवाः सर्वे प्रकुर्वन्ति ये गृहस्था द्विजोत्तमाः ॥ यामले मातृतन्त्रे च कापाले पञ्चरात्रके । बौद्धे वाष्यार्हते चैव लागुडे वैदिकेऽपि च ॥ अन्येष्वपि च मार्गेषु तत्तच्छास्त्रानुसारतः । शैवाः सर्वे प्रकुर्वन्ति तिस्त्रक्षस्थापनादिकम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यतो—घ, ङ, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उच्यते—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एअमेत—क, ख, ग, च.

<sup>&#</sup>x27; कथ्यते—क, ख, ग, च.

मुख्यत्वादिह शैवस्य मुख्यमाहात्म्यतोऽपि च । अधिकारोऽस्ति सर्वत्र नान्येषां शिवदर्शने '' ॥ इति ।

ननु पाशुपताधिकरणे 'पत्युरसामञ्जस्यात्' इति पशुपतिप्रणीतानां शैवादीनां सर्वेषां तन्त्राणामप्रामाण्यसमर्थनात् एतस्मिन्नपि वचने "जिनीलयं प्रविष्टस्तु सवासा जलमाविशेत्" इत्यादिभिर्दर्शनस्पर्शनाद्ययोग्य-वैविषयजैन-यामल-बौद्धादिवाह्यमततन्त्रैः सह वैदिकस्य समभिव्याहारात् वैदिकानर्हेषु बाह्येषु च शैवस्याधिकारोक्तेः।

> '' शैवान् पाशुपतान् स्प्टष्ट्वा लोकायतिकनास्तिकान् । विकर्मस्थान् द्विजान् शृद्धान् सवासा जलमाविशेत् ''॥

इति विज्ञानेश्वरसंगृहीतधर्मशास्त्रवचनेन स्पर्शादिषु परिहरणीयत्वेन प्रसिद्धस्य शैवस्य वैदिकदेवताप्रतिष्ठादिषु मुख्याधिकारित्वजल्पनात् ' लोके च शैवैः कचिदपि भगवत्पतिष्ठाद्यनुमत्यभावात् तत्स्पर्शादिष्वपि—

> ''स्थापिते पञ्चरात्रेण देवे धड्भिः शिवाध्वभिः'। प्रतिष्ठादौ कृते मोहाद्दोषः सर्वक्षयात्मकः ॥ शान्तिश्च तस्य भ्योऽपि पञ्चरात्रोक्तवर्तमेना । प्रतिष्ठाप्य सहस्रेण कल्शैः स्नपनं हरेः। महोत्सवश्च कर्तव्यो ध्वजारोहणपूर्वकम्''॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> जैना---क, ख, ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विषय—क, ख, ग कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बौद्धवाह्यादितन्त्रैः—क, ख, ग, च, झ.

कल्पनात्—क, ख, ग, च.

<sup>ै</sup> शैवे कदाचिदपि—क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> देवै:--क, ख, ग, च, ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> शिवादिभि:—क, च; शिवार्थिभि:—स, ग, झ.

इति पाद्मादिप्रतिपादितप्रायश्चित्तविशेषानुष्ठानदर्शनाच, शैवस्तुतिवचन-स्यास्य—

> ''त्वं हि रुद्र महाबाहो मोहशास्त्राणि कारय। दर्शयित्वाल्पमायासं फलं शीव्रं प्रदर्शय''।।

इत्यादिप्रकारेणाप्रामाण्यमनीश्वरप्रक्षिप्तत्वमतिवादरूपतया स्वीयतन्त्राधिकारि-शैवस्तुतिमात्ररूपत्वं वा कल्पनीयमिति चेत्; हन्त तर्हि अनयोरिप श्री-वैष्णवमार्गभेदयोरन्यतरस्येंतरत्र शिष्टैरेप्रवेशनात् परस्परसङ्करप्रसङ्के च तत्त-त्तन्त्रोक्तप्रायश्चित्तानुष्ठानदर्शनाच परस्परापकर्ष-परस्परमर्यादाप्रवेशनवचनानि प्रक्षिप्तत्वादप्रमाणानि अतिवादरूपतया स्वतन्त्रस्तुतिपराणीति वा² निर्वाद्य-त्वात् परम्परागतमर्यादापरित्यागेन अपरस्परप्रवेशो न क्षम इति मध्यस्थ-दृष्ट्या संपश्यव्वम् । तत्र पक्षे पतन्तस्तु पतन्त्येव परमधर्ममर्यादोपप्रवात् । अतो वैस्वानस-पञ्चरात्रयोः पञ्चरात्रावान्तरभेदचतुष्कस्य तत्तद्वान्तरतन्त्र-भेदानां च परस्परमसङ्करेणैव सर्वदा स्थितिरिति सिद्धम् ।

तत्रेदं तु किंचिद्विमर्शनीयम् । यत्तर्तपारमेश्वर-कालोत्तरयोः प्रमाण
श्वपकृष्टसिद्धान्तत्वागेनापि उत्कृष्टसिद्धान्तप्रवेशकवचनानां
प्रविसत्वपचः ।

गणायैव । उत्कृष्टतन्त्रपरित्यागेन निकृष्टतन्त्रप्रवेशने
समानतन्त्रसङ्करे च दोष इत्युक्तम् । इदमपि दत्तोत्तरप्रायम् । तथा हि—

<sup>े</sup> इतरतन्त्रप्रविष्टेः—क, च, झ; इतरतन्त्रविशिष्टेः, छ, ज.

 $<sup>^{2}</sup>$  वा—क, ख, ग, झ कोशेषु नास्ति.  $^{3}$  परस्परपवेशोऽनर्थमर्थ इति—घ.

¹ तत्—घ, छ, ज पुस्तकेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> भगवच्छास्र—क, ख, ग कोशेषु नास्ति.

श्रीसात्त्वते द्वाविंशे परिच्छेदे समयि-पुत्रक-साधकेलक्षणोक्त्यनन्तरम् आचार्य-लक्षणे 'साङ्कर्यमागमानां च वेत्ति वाक्यवशात्तु यः' इत्युक्त्वा, शास्त्र-सङ्करशोधनार्थमनन्तरमुच्यते—-

> "तत्र वै त्रिविधं वाक्यं दिव्यं च मुनिभाषितम् । पौरुषं चारिवन्दाक्ष तद्भेदमवधारय ॥ यदर्थाट्यमसन्दिग्धं दस्वच्छमल्पाक्षरं स्थिरम् ॥ तत् पारमेश्वरं वाक्यमाज्ञासिद्धं हि मोक्षदम् ॥ प्रशंसकं वै सिद्धीनां संप्रवर्तकमप्यथ । सर्वेषां रञ्जकं 'गूढनिश्चयीकरणक्षमम् ॥ मुनिवाक्यं च तद्धिद्धं चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥ अनिर्वाहकमाद्योक्तेर्वाक्यं तत् पौरुषं स्मृतम् । हेयं चानर्थसिद्धीनामाकरं नरकावहम् ॥ प्रसिद्धार्थानुवादं यत्सङ्गतार्थं विल्क्षणम् । अपि चेत् पौरुषं वाक्यं प्राह्यं तन्मुनिवाक्यवत्" ॥ इति ।

अत्र 'अनिर्वाहकमाद्योक्तेः' इति दिव्य-मुनिभाषितयोः विरुद्धार्थस्वमुच्यते । असंबद्धमिति पूर्वापरविरुद्धस्वम् । तदिदमुभयमपि निकृष्टसंहितास्यागेन उस्कृष्टसंहितापरिग्रहवचने श्रीसात्त्वत-पौष्कर-नारदीय-पाद्यादिविरोधात सा-

¹ समाधिपुत्रकसाधक—घ; समयपुत्रिकासाधन—ग; समयपुत्रकसाधक—क, ख, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्वल्पं—क, ख, ग.

³ स्मृतम्—क, च ; स्थितम्—ख, ग.

¹ गूढं—क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, झ.

मान्येन सर्वसङ्करनिषेधपर-स्वपूर्वापरश्रन्थविरोधमवधारयन्तो धृष्टबुद्धयः कति-चन तन्त्र-तन्त्रान्तरमर्यादाप्रवृत्तस्थानाक्रमणछ्व्धागम-मन्त्रसिद्धान्ताभिमानि-पुरुषकृतप्रक्षेपोऽयमिति मन्यन्ते ।

अन्ये त प्रागुक्तन्यायेन मन्त्रसिद्धान्तादिस्तुतिपरतामातिष्ठन्ते । न खल्वेतावता कालेन कल्पारम्भकृतयुगात् प्रभृति सन्तन्यमानेषु सात्त्वत-शास्त्रसंहितास्रोतोभेदेषु अपकृष्टसंहितां परित्यज्योत्कृष्टसंहितां कश्चित परिजयाहेति महाभारते श्रीमद्भराहपुराणादिषु वा उत्क्रष्टसिद्धान्तस्वीकार-परइशतेषु पञ्चरात्रप्रस्तावेषु महर्षयः सूचयन्ति। वचनानां मन्त्रसिद्धान्तः स्तुतिपरःवपचः । चार्वाचीनैरप्याचार्येरितःपूर्व तथा कृतमिति संप्रदायविदः शिष्टा विदामासुः । अतः शिष्टानुष्ठानबलादेव स्त्रतिपरत्वमध्यव-स्यामः । यदि चैवं शास्त्रार्थः स्यादेतावता कालेन तन्त्र-तन्त्रान्तरस्थानानि सर्वाणि मन्त्रसिद्धान्तादिना व्याप्यरन् । इतः पूर्वमनुवृत्तावपि परस्तादेतद्ध-लावलम्बनेन तन्त्र-तन्त्रान्तरसिद्धान्तयोः सर्वत्रोच्छेदः प्रसज्येत । अथ चेदै-हिकभोगादिपाचुर्यात् पुरुषाणां च त्रिवर्गपावण्यातिशयात् तन्त्र-तन्त्रान्तरयोः सर्वत्रानुवृत्तिः संभवतीति मन्वीथाः ; तर्हि 'राज-राष्ट्रसमृद्धचर्थेपु स्थाने-प्वैहिकफलपचुरयोरेव तन्त्र-तन्त्रान्तरयोर्यथापूर्वमवस्थानमुचितम्। न हि राजसु राष्ट्रेषु वा सुलभाः केवलमुमुक्षवः ।

श्रीकरसंहितायां च प्रागुक्तस्यैव सिद्धान्तचतुष्टयस्य वेद्सिद्धान्तो तन्त्रान्तरसिद्धान्तस्य दिव्यसिद्धान्तस्तन्त्रसिद्धान्तः पुराणसिद्धान्त इति श्रीकरत्वं मोचप्रदत्वं प्रागुक्तादूरविपकृष्टैर्नामभेदैर्विभागमुक्त्वा पुराणसिद्धा-च। न्तसंज्ञितस्य तन्त्रान्तरसिद्धान्तस्य मोक्षप्रदस्यापि

विशेषतः श्रीकरत्वमुक्तम् ।

<sup>1</sup> राज-ध कोशे नास्ति.

" एतत् पुराणसिद्धान्तं श्रीकरं च विशेषतः । इदं श्रीकरसंज्ञारूयं भोगमोक्षफलप्रदम् " ॥ इति ।

अस्य च पूर्वापरं सर्व सन्मार्गदीपिकायां विस्तरेण द्रष्टव्यम्। भोगमोक्षफलप्रदिमित्यस्य श्रीकरसंज्ञसंहिताविशेषान्वितःषेऽपि तस्याः संहितायाः पुराणसिद्धान्तान्तःपातित्वात् विशेषत इति नियमात्, चकारेणानुक्तसमुच्चयाच्च
कृत्स्तस्यापि तन्त्रान्तरसिद्धान्तस्य विशेषतः श्रीकरत्वं मोक्षप्रदत्वं च सिद्धम् ।
श्रीकामाश्च प्रायशो हि राजानो राष्ट्रवर्तिनश्चेति तत्समृध्यथेषु साधारणस्थानेषु तन्त्रान्तरसिद्धान्तस्यौचित्यमधिकम् । निःसङ्गास्तु स्वगृहादिषु
आगमसिद्धान्तादिमर्यादामनुतिष्ठन्तु नाम । अतस्तन्त्र-तन्त्रान्तरस्थानेषु अन्यसिद्धान्तावतरणवचनमपवर्गप्रत्यासत्त्यतिशयनिवन्धनप्राशस्त्याधिक्यपरमिति
मन्तव्यम् । तदपेक्षयैवेदमुक्तं कालोत्तरे— " स्वयं व्यक्तं तथा दिव्यमुत्कृष्टफलदं यतः" इति ।

अपरे त्वाहु: — व्यवस्थितस्थानविषयमेवेद्मपकृष्टसंहितात्यागेनोत्कृष्ट-उत्कृष्टसिद्धान्तस्वी- संहितापरिग्रहवचनमिति । तथा हि । यदुक्तं कारवचनानां स्वयं-व्यक्तस्थानविषय-

त्वपत्तः।

''अनेकभेदभिन्नं च पञ्चरात्राख्यमागमम् ।

पूर्वमागमसिद्धान्तं भन्त्राख्यं तदनन्तरम् ।

तन्त्रं तन्त्रान्तरं चेति चतुर्धा परिकीर्तितम् '' ॥

<sup>1</sup> विशेष इति-क, ख, ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एवेदं—क, ख, ग, च, छ, ज, झ कोशेषु नास्ति•

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> आगमसिद्धान्तशब्दो नपुंसकान्तावेव सर्वत्र दश्येते.

इति चतुर्घा विभागं सामान्येन प्रतिपाद्य, ' 'नारायणीयमोदध्यमाभिकाइय-पसंज्ञितम् ' इत्यादिना 'शास्त्राण्येतानि सुत्रत ' इत्यन्तेनागमादिसिद्धान्तेषु चतुर्षु कतिपयसंहितानां विनेवशनमनुक्तानामिष संहितानामुपलक्षणतयोदा-हत्य, 'एतद्वै पञ्चरात्राख्यं शास्त्रं सर्वोत्तमोत्तमम् ' इति चतुर्विधमिष पञ्चरात्रशास्त्रं सर्वोत्तमोत्तमत्वेन निगम्य,

श्रागमादिसिद्धान्तानां स्वयंव्यक्तादिनाम्नापि निर्देश:।

> " चतुर्धा भेदभिन्नं च स्वयंव्यक्तादिभेदतः । स्वयंव्यक्तं हि सिद्धान्तमागमारूयं पुरोदितम् । मन्त्रसिद्धान्तसंज्ञं यत्तद्दिव्यं परिकीर्तितम्" ॥

"तन्त्रसंज्ञं हि यच्छास्त्रं तत् सैद्धं समुदाहतम् । तन्त्रान्तरं तु यस्त्रोक्तमार्षं तत् समुदाहतम् "॥

इति प्रागुक्तानामेवागमसिद्धान्तादीनां न्वयंव्यक्त-दिव्य-सेद्धार्थरूपेण वक्ष्य-माणोपयोगिसंज्ञान्तराणि निर्दिश्य,

> "स्वयंव्यक्तेन दिव्येन पूज्यमाने तु कौतुके । तन्त्र-तन्त्रान्तराभ्यां तु न कुर्याद्देवपूजनम् ॥ पूज्यते यदि संमोहात् स्थाननाशो भवेद्भ्वम् । राज्ञो राष्ट्रस्य कर्तुश्च मरणं जायते ध्रुवम् ॥

¹ नारायणीयं मौदध्यमिन—घ; नारायणीयमौद्रल्यमानि—क, ख, ग, झ. थै निदर्शनं—क, ख, ग, च.

³ प्रागुक्तानामेव सिद्धान्तानां—क; प्रागुक्तानामेव सिद्धान्तादीनां—ख, ग. कौतुकात,—क, झ. (स्वयंव्यक्तेन इत्यारभ्य सार्धश्लोकद्वयं ख, ग पुस्तकयोः न दृश्यते.)

तस्मात् पूजा न कर्तव्या तन्त्र-तन्त्रान्तराध्वना । अनुक्तं यत् स्वयंव्यक्ते दिव्ये शास्त्रे द्विजोत्तम¹॥ यितंक्रिचित् तत्तदादेयं तन्त्र-तन्त्रान्तरे यथा²। तन्त्र-तन्त्रान्तरोक्तेन पूज्यमानेऽपि देशिकैः॥ तद्विधानं परित्यज्य स्वयंव्यक्तोक्तवर्त्मना। दिव्योक्तविधिना कार्यं पूजनं प्रतिमासु च³"॥

''स्वयंव्यक्तं तथा दिव्यमुत्कृष्टफलदं यतः। तस्मादुत्कृष्टशास्त्रोक्तमार्गेणैव सुपूजयेत्''॥

इति तन्त्र-तन्त्रान्तराभ्यां पूज्यमानेऽपि तद्विधानं परित्यज्य उत्कृष्टफलदृत्वेन उत्कृष्ठेन स्वयंव्यक्तेन दिव्येन च शास्त्रेण पूजनं युक्तमिति ।

तदिदं सर्वस्थानविषयं प्रतिनियतस्थानविषयं वेति विचारणीयम् ।

यदि सर्वस्थानंविषयं तदा परिगृहीततमसात्त्वताद्यनेकसंहिताय्रन्थसङ्कोचः

जत्कृष्टसिद्धान्तस्वीकारवचनानां स्वयंव्यक्तस्थानविषयत्वम् । चतुर्विधपूजानिर्णयाध्याये तत्तत्स्थानलक्षणमुक्त्वा पश्चाकमं 'वैदिकं तान्त्रिकं श्रौतं मिश्रं चेति चतुर्विधम्' इति प्रक्रस्य, मूलश्रुतिदिव्यमन्त्रप्रवृत्तश्रुति-तत्सम्भेदनिमित्तनामधेयानि प्रतिपाद्यानन्तरमुच्यते—

<sup>1</sup> स्वव्यंव्यक्ते च दिव्ये च सैद्धे चार्षे द्विजोतम-क, ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तथा—क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रतिमासु च—इति ।—क, ख, ग, च, झ.

<sup>4</sup> स्थान—ङ, छ, ज कोशेषु नास्ति.

"वैदिकैस्तान्त्रिकैर्वापि श्रौतैर्वा द्विजसत्तम । स्वयंव्यक्ते तु भवने मिश्रैर्वा देवमर्चयेत् ॥ ऋष्यादिपूजिते स्थाने पारम्पर्यक्रमं विना । विशेषं नाचरेत् किंचिद्राज-राष्ट्रसमृद्धये ''॥ इति

अत्र स्वयंव्यक्तस्थाने चतुर्णो पूजाविशेषाणां यथारुचि विकल्पेन परिम्रहं प्रतिपाद्य, ऋष्यादिपूजितेषु स्थानान्तरेषु पारम्पर्यक्रममन्तरेण मात्रयापि ''विशेषं नाचरेत्'' इत्युक्तत्वात् यत्र¹ स्वयंव्यक्ते विकल्पेन कर्मणां प्रवृत्तिः संभवति तत्रैवापकृष्टफलशास्त्रपरित्यागेन उत्कृष्टफलशास्त्रपरिम्रहवचनं लिङ्गव-शान्त्रेतव्यम् । पवित्रं दक्षिणे कर्णे इति लिङ्गात् ''दिवा सन्ध्याषु कर्णस्थब्रह्मस्त्रः'' इत्यस्य स्थाननियमवत् प्रतिनियतस्वयंव्यक्तेषु स्थानेष्विति व्यक्तमवसीयते । अस्मिन्नेवोत्तरत्र प्रायश्चित्ताध्यायेऽपि 'वैदिकैस्तान्त्रिकैर्वा' इत्यादि श्लोकद्वयं पुनः पठितम् । 'मानुषे भवने देवं तन्त्रमार्गेण पूजयेत' इति चोक्तम् । पुनश्च—

"यद्धिम्बं येन शास्त्रेण समारच्धं पुरा द्विज । प्रासादं वा ततस्तेन शास्त्रेणैव तद्र्चयेत् ॥ तच्छास्त्रमन्तरेणैव यो यजेदन्यवर्त्मना । राज्ञो राष्ट्रस्य कर्तुश्च स नाशं कर्तुमिच्छति ॥ न कदाचिदपि प्राज्ञः प्रकुर्याच्छास्त्रसङ्करम् । शास्त्रसङ्करदोषेण महान् दोषो भवेद्ध्वम्" ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यत्र—क, ख, ग कोशेषु नास्ति. <sup>2</sup> संभवतीति—क, ग.

इत्युक्तम् । अतोऽप्यत्रापकृष्टशास्त्रपरित्यागेन उत्कृष्टशास्त्रपरिग्रहवचनं स्वेनैव नानाशास्त्रार्थविकल्पयोग्यत्वेन प्रतिपादिते स्वयंव्यक्ते स्थाने स्थापनीयमिति सिद्धम् ।

यद्पि चात्र स्थानविशेषमधिकृत्य शास्त्रीधिकारिणोर्नियमः क्रियते--

स्थानविशेषमधिकृत्य शास्त्राधिकारिणोः नियमपराणां वचना-नाम् श्रर्थविचारः ।

"स्वयंव्यक्ते तथा दिव्ये दिव्यशास्त्रोक्तवर्तमना।
मूलागमसमेतेन मुख्यैभीगवतैः सदा।।
पूजनं प्रयतैः कार्ये पञ्चकालपरायणैः।
वैष्णवायतने कार्ये केवलैः पाञ्चरात्रिकैः।।
सान्तानिकैः प्रविष्टैर्वा मुनिवाक्योक्तवर्त्मना।
अनुक्तान्यर्थजालानि सिद्धान्तेष्वागमादिषु।
अन्योन्यापेक्षया ग्राह्यं शास्त्रेष्वन्यन्न चाहरेत्"॥ इति।

एतदिष प्रकृष्टस्थाने प्रकृष्टाधिकारिणां प्रकृष्टशास्त्रीदिपरिग्रहौचित्यमप-कृष्टस्थानेऽपकृष्टाधिकारिणामपकृष्टशास्त्रादियोग्यत्वं च स्थापयित । अन्यथा वैष्णवायतने कचिदिष दिव्यशास्त्रानवतारप्रसङ्गात् । मानुषेऽिष भवने मुख्याधिकारिभिः प्रतिष्ठिते दिव्यशास्त्रेण पूजनादिकर्तव्यत्वस्य पारमेश्वर-निरूपणे दर्शयिष्यमाणत्वाच । अत्रापि सिद्धान्तसङ्करपरिहार एव 'अनुक्ता-न्यर्थजालानि ' इत्यादिना स्थापितः ।

<sup>1</sup> शास्त्राधिकारिण:—क, ख, ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शास्त्रपरिग्रह—क, ख, ग, च, झ.

यत्पनः पारमेश्वरे स्वयंव्यक्तनिर्णयाध्याये-

दिब्यशास्त्रेण पूज-नस्य सर्वत्र संभवः।

> " स्वयंव्यक्तं तथा सिद्धं विबुधैश्च<sup>1</sup> प्रतिष्ठितम् । मुनिमुख्यैश्च<sup>2</sup> गन्धर्वेर्यक्षैर्विद्याधरेरपि ॥ रक्षोभिरधमैर्मुख्यैः स्थापितं मन्त्रविग्रहम् । दिव्यशास्त्रोक्तविधिना पूजयेच्छास्रकोविदः ''ा। इति ।

इदमपि दिव्यशास्त्रस्य सर्वस्थानेषु संभवं दर्शयति । न तु शास्त्रान्तर-परित्यागेन दिव्यप्रवेशम् ।

<sup>4</sup>यचानन्तरमुक्तम्—

''स्थापितं मनुजैर्देवं मुनिवाक्येन यत्र तु । पूजयेद्भिज तत्रापि ज्ञानिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। वासुदेवैकनिष्ठैस्तु देवतान्तरवर्जितैः '' ॥ इति ।

इदं च व्यामिश्रमुनिवाक्यस्थापितेऽपि स्थाने व्यामिश्रयागमुक्तैर्वासु-देवैकनिष्ठैः पूजनमात्रं प्रशस्तमित्याह । न पुनर्मुनिवाक्यपरित्याँगोना-स्याधिकाराननुगुणोत्कृष्टशास्त्रेण पूजनं विद्धाति । प्राक्षवृत्तशास्त्रातु-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सिद्धविबुधेश्व—क, ख, ग, च.

² मुख्यैस्तु—ख, च, छ, ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> समभावं—ख, ग; सङ्कावं—घ, ङ, च, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> यत्त्वनन्तर—क, ख, ग, च.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अपि—क, ख, ग, च कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> परित्यागेन स्त्राधिकारानुगुण—घ, ङ, च, छ, ज.

सारेण तैरिप तत्र पूजनस्य युक्तत्वात् । उत्कृष्टशास्त्रनिष्ठानामप्यपकृष्ट-शास्त्रधर्मेषु लोकानुम्रहार्थे पृष्टतेः संहितान्तरादिसिद्धत्वस्य प्रागेव दर्शितत्वात् ।

यचेदमनन्तरमभिधीयते ---

" व्यामिश्रयागमुक्तैस्तु तीत्रभक्तिसमन्वितैः । स्थापितं मनुजेन्द्रैस्तु निपद्वाकादिकोविदैः । अर्चयेद्देवदेवेशं दिव्यशास्त्रोक्तवर्सना " ॥ इति ।

इदमपि दिन्यशास्त्रेण स्थापितस्थानविषयमनुसन्धेयम् ।

इदं त्ववशिष्यते । यदुक्तम् —

मुनिवाक्यपरित्याग-पूर्वेकदिब्यमार्ग-परिग्रहवचनस्य दिब्यमार्गप्रशं-सापरस्वम् ।

> " मुनिवाक्योक्तमार्गेण पूजनं यत्र वर्तते । तत्रापि दिव्यमार्गाचेत् पूजनं कर्तुमिच्छति ॥ मुनिवाक्यं परित्यज्य दिव्यमार्गेण पूजयेत् । भवेत् सित्रिधिमाहात्म्यं कालं कल्पक्षयाविध ॥ दिव्यमार्गेण पूजाद्यं वर्तते यत्र नित्यशः । तत्र दिव्यं परित्यज्य कदाचिच महामते ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनुप्रहादार्थ—घ, ज.

मुनिवाक्योक्तमार्गेण न कुर्यात् पूजनादिकम् । कुर्याद्वा यदि वा मोहाद्विपः संमूढचेतनः ।। घोरं प्रयाति नरकं राजा राष्ट्रं च नश्यति । तस्मात् सर्वप्रयक्षेन दिव्यमार्गं च न त्यजेत् '' ॥ इति

अस्यापि प्रागुक्तन्यायेन दिव्यमार्गप्रशंसापरत्वं सुव्यक्तम् । 'तत्रापि' इति अपिशब्दादिलिङ्गात् । 'दिव्यमार्गे तु न त्यजेत्'' इति निगमनेन तत्रैव तात्पर्यविश्रमाच ।

यद्वा कालोत्तरोक्तन्यायेन विकल्पतश्चतुर्विधपूजायोग्यं स्वयंव्यक्तं स्थानम् 'मुनिवाक्योक्तमार्गेण पूजनं यत्र वर्तते ' इत्यनूच तत्रापि दिव्यमा-

दिन्यमार्गपरिग्रहव-चनानां मुनिवाक्य-पूजितस्वयंन्यक्तस्था नविषयत्वम् । र्गेण पूजनेच्छायां मुनिवाक्यपरित्यागेन दिव्यमार्गेण पूजनमविरुद्धमित्युच्यते । न ह्यत्र मुनिवाक्यस्थापित-स्थाने कचिदपि दिव्यमार्गप्रवेशः प्रस्तूयते । अपि तु मुनिवाक्यपूजित एव । सा च मुनिवाक्येन पूजा

स्वयंव्यक्तेऽपि यदि<sup>3</sup> पूर्वं वर्तेत, तत्र कुतिश्चत्प्रमाणात् स्वयंव्यक्तक्षेत्रत्वेऽ-विसते सित मुनिवाक्यपरित्यागेनापि दिव्यशास्त्रोक्तविधिना दिव्यशास्त्रा-धिकारी पूजयेदित्युक्तं भवति ।

म मृधार्थश्चिरात्तस्य भक्तिवीजेन वै सह । समन्त्रं कर्म तन्त्रं च सिद्धयश्च पराङ्मुखाः । इहेव शीघ्रं विप्रेन्द्र देहान्ते गतसन्तितः ॥ इति क. च. ज. झ पुस्तकेषु अधिकः पाठः.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'अस्यापि ' इत्यारभ्य 'न त्यजेत् ' इति यावत् घ, ङ कोशयो: न दश्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यद्यपि—ख, ग.

एतेन दिव्याद्यायतननिर्णयाध्यायोक्तः प्रपञ्चोऽपि प्रत्युक्तः । तथा हि—-

शास्त्रस्य दिव्यादि-

" दिव्याद्यायतनानां च पूजाद्यं यत्त्वयोदितम् । शास्त्रं दिव्यादिभेदेन यथावद्वयतुमर्हिस " ॥

इति पृष्टः सनकः, ''वासुदेवेन यत् प्रोक्तं शास्त्रं भगवता स्वयम् '' इत्यादिना साक्षाद्भगवत्प्रणीतं ब्रह्मरुद्देन्द्रप्रमुखैः प्रवर्तितं शास्त्रं दिव्य-मित्युक्तवा,

> " ब्रह्मरुद्रमुसैर्देवैः ऋषिभिश्च तपोधनैः । स्वयं प्रणीतं यच्छास्त्रं तद्विद्धि मुनिभाषितम्" ॥

इति ब्रह्मादिभिर्निर्मितं शास्त्रं मुनिभाषितमिति विभज्य, "एतत्तु विविधं विद्धि सात्त्विकादिविभेदतः" इति मुनिभाषितस्य त्रैविध्यं प्रस्तुत्य, साक्षाद्भगवतः श्रुतार्थमात्रनिबन्धनरूपं शास्त्रं सात्विकम्, भगवतः श्रुतमेकदेशं स्वयोगमिहमिसिद्धं च शेषं सङ्गलय्य ब्रह्मादि-भिस्तिच्छिष्येश्च स्वयं प्रणीतं शास्त्रं राजसम्, केवलस्वयोगिविकल्पो-त्थेरथें कृतं शास्त्रं तामसम् इति मुनिभाषितस्य त्रैविध्यमुक्त्वा, "केवलं मनुजैर्यतु कृतं तत् पौरुषं भवेत्" इति दिन्यान्मुनिभा-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इति सनकेन पृष्ट: शाण्डिल्य:—घ.

² ब्रह्मादिभिर्निर्मितं शास्त्रं मुनिभाषितमिति—क, ख, ग, झ कोशेषु न दश्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अशेषं—क, ख, ग, ङ, च, छ, ज. झ.

<sup>4</sup> सत्त्वयोग—क, ख, ग, झ.

पिताच वियतिरिक्तं सम्भवद्यामाण्यमयोगिभिर्मनुजमात्रैः प्रणीतं पौरुषं वाक्यं प्रतिपाद्य, पुनर्दिव्य-सात्त्विक-राजस-तामससंज्ञितानि प्रमाण- भृतान्येव शास्त्राणि संहिताविशेषनियमेनापि विभज्य, सात्त्वत-पौष्कर-जयाख्यादीनि शास्त्राणि दिव्यानि, विभागः। ईश्वर-भारद्वाज-सौमन्तव-पारमेश्वर-वैहायस-चित्रशिख-

ण्डिसंहिताजयोत्तरादीनि सात्त्विकानि, सनत्कुमार-पद्मोद्भैव-शातातप-तेजो-द्रविण-मायावैभविकादीनि राजसानि, पश्चप्रश्न-शुकप्रश्न-तत्त्वसागरादीनि तामसानि इति संहिताविभागनिर्देशानन्तरमुच्यते—

श्रपकृष्टशास्त्रस्थाने उत्कृष्टशास्त्रपरिग्रह-वचनस्य स्वयंव्यक्त-चेत्रपरत्वम् ।

> "तामसेन तु मार्गेण पूजाद्यं यत्र वर्तते । तत्रापि राजसेनैव पूजाद्यं सिद्धिदं भवेत् ॥ राजसेन तु पूजाद्यं वर्तते यत्र नित्यशः । तत्रापि सात्त्विकेनैव पूजाद्यं शुभदं सदा ॥ सात्त्विकेन तु पूजाद्यं वर्तते यत्र चान्वहम्" । तत्र राजसमार्गेण न कुर्यात् पूजनादिकम् ॥ यत्र राजसमार्गेण पृशृतं त्वर्चनादिकम् ॥ तत्र तामसमार्गेण न कुर्यादर्चनादिकम् ॥ विविधानां राजसानामन्योन्यं स्यात्र सङ्करः" ॥ इति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> व्यक्तीभवदप्रामाण्यं—ख. ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> पाद्मोद्भव---क, ख, च.

<sup>3</sup> नित्यश:--क, खं, ग, च, झ.

मुनिभाषितेषु त्रिषु शास्त्रेषु उत्कृष्ट-मध्यमाधमगुणैसंज्ञानिर्दिष्टेषु अपकृष्टगुणसंज्ञितशास्त्रभवृत्तिस्थाने तत्परित्यागेनापि उत्कृष्टगुणसंज्ञितशास्त्रेण
पूजाद्यं सिद्धिदम् । उत्कृष्टगुणसंज्ञितशास्त्रप्रवृत्तिस्थाने तद्विपरीतेन शास्त्रेण
पूजनादिकं न कर्तव्यम् । दसमगुणसंज्ञितानां चान्योन्यं न सङ्करः कार्य
इत्युक्तम् । इहापि 'यत्र' इति सामान्येन निर्दिष्टेऽपि प्रागुक्तन्यायेन
प्रभूतानुभावतया सर्वसहस्वयंव्यक्तक्षेत्रविशेषविषयत्वं मन्तव्यम् । न तु
सार्वत्रिकत्वम् ।

यद्वा चिरकालराष्ट्रक्षोभादिना विच्छिन्नपारम्पर्यप्रत्यभिज्ञानेषु स्थानेषु प्राक्षवृत्तापकृष्टशास्त्र- किंकर्तव्यतामूढान् प्रति पूर्वमपकृष्टशास्त्रपृष्ठवानिप्रवाभित्तान्द्रशास्त्रपृष्ठवाभित्तन्द्रयभावात् सर्वाधिकारिणां स्थापरित्याज्यत्वं वा। सुख्यानामुत्कृष्टशास्त्रपरिग्रहौचित्यमिहोच्यते। तत्र पुनः कुतिश्चित् प्रमाणात् प्राक्षपृत्रज्ञास्त्रपरिज्ञाने, दिव्यस्यापरित्याज्यत्वं च। इदं च 'तत्रापि ' इत्यतिवादिलिङ्गात् अपिशव्दात् सूच्यते। अपिशव्दस्यातिवादिलिङ्गत् 'चण्डालमपि वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ' इत्यादि-प्रयोगेषु प्रसिद्धम्। अत एव ह्यत्रैव पुनः सङ्करपरिहारे संरम्भः कियते।

"भेदं दिव्यादिकं सम्यग्ज्ञात्वा सर्वे समाचरेत् । यो न ज्ञात्वा तु साङ्कर्यात् पूजाद्यमनुतिष्ठति ॥ स हि सर्वस्य जगतः साङ्कर्यं कुरुते सदा । विशेषात् स्वस्य वंशस्य तस्मादापद्यपि द्विजः ॥ न कुर्याच्छास्त्रसाङ्कर्यं हितेषी शास्त्रकोविदः "॥ इति ।

# अतो यथोक्त एवार्थः ।

<sup>1</sup> गुण-क, ख, झ, ग कोशेषु नास्ति.

² ननु समानगुणसंज्ञितानां —ग; ननु गुणसंज्ञितानामित्येव —ख, च.

केचित्तु---

उत्कृष्टशास्त्रपरिग्रहस्य श्रधिकारिविशेष-विषयत्वं वा ।

> " मुनिवाक्योक्तमार्गेण पूजनं यत्र वर्तते । तत्रापि दिव्यमार्गाचेत् पूजनं कर्तुमिच्छति । मुनिवाक्यं परित्यज्य दिव्यमार्गेण पूजयेत्" ॥

इत्यादीनां वचनानामधिकारिविशेषविषयतया व्यवस्थामिच्छन्ति । "व्या-मिश्रयागमुक्तैस्तु तीत्रभक्तिसमन्वितैः" इति प्रक्रमात् ऐहिकामुष्मिक-सांसारिकफलविरक्तानाम् अपवर्गासन्नतमशास्त्रपरिग्रहस्य युक्तत्वाच । तत्तत्त-न्त्रोक्तसांसारिकफलसक्तानां तु यथापूर्वं परिग्रह इति ।

न चात्र राजस-तामससंज्ञितेषु शास्त्रेप्वंशतोऽप्रामाण्यमाशङ्कनीयम् ।
सात्त्रिकादिशास्त्रत्रयमिष प्रमाणमेव ।

"स्यान्नागर-द्राविड-वेसरं च क्रमेण वै सत्त्व-रजस्तमांसि । महीसुरोर्वीपति-वैद्यकास्ते हरिर्विधाता हर आदिदेवः" ॥

इति विमानिकयादिविषयोत्तम-मध्यमत्वादिविवक्षया सत्त्वादिगुणोक्तिवत् इहापि तद्विवक्षया तद्गुणोक्तेः । प्रमाणभूतशास्त्रविषयेष्वेव सात्त्विक-राजस-तामसविभागस्य "यजन्ते सात्त्विका देवान् यक्ष-रक्षांसि राजसाः" इत्यादिभिर्भगवद्गीतायामपि प्रतिपादितत्वात् । अप्रामाणभूतस्य

<sup>1</sup> द्रावलवैशसं—ग.

<sup>ै</sup> सत्त्वादिगुणोक्तिवत् इहापि तद्विवक्षया—क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, झ कोशेषु नास्तिः

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अप्रामाण्यस्य—क, ख, ग छ, ज, झ.

पौरुषस्य तु वाक्यस्य ''केवलं मनुजैर्यत्तु कृतं तत् पौरुषं भवेत्'' इति पृथङ्निर्देशात्।

> " सर्वत्र पौरुषे वाक्ये तद्श्राह्यमिवरोधि यत् । केवलं तद्विधानेन न कुर्यात् स्थापनादिकम्" ॥

इति हि पौरुषसंज्ञिते वाक्ये 'विरुद्धाविरुद्धांशसद्भावोऽत्र दर्शितः । अतः सात्त्विक-राजस-तामससंज्ञानिवेशोऽत्र सत्त्व-रजस्तमः प्रचुरतत्तत्फलसिद्धि-विशेषतारतम्याभिप्रायेणेति मन्तव्यम् ।

काल्स्न्येंन हि भगवच्छास्त्रस्य प्रामाण्यं प्रागेव प्रतिपादितम् । न चात्र भगवद्वचितिरिक्तब्रह्मादिपुरुषकृतांशेषु कारणदोषः संभवति । 'पञ्च-रात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायणः स्वयम् ' इति कत्स्रं पञ्चरात्रं स्ववक्तुके शास्त्रे भगवतैव तेषामृषीणां तत्तत्पुण्यविशे-प्रमाणम्। षानुसारेण नित्येऽपि वेदे सूत्रकाण्डमन्त्रकृत्त्ववत् संहिताकर्त्त्वस्या-धिकारतया समर्पितत्वात् । यथा च व्यासोक्ते महाभारते वैशम्पायन-संहिताभेदः " एवमत्रापीति न सङ्कटं किंचित्। अतः कृत्स्नं पञ्चरात्रं प्रमाणम् । तस्यावान्तर संहिताभेदः ऋगादिवचतुर्धावस्थितः । तद्वदेव यथाधिकारं व्यवस्थितानुष्ठानतया सिद्धान्तादिसङ्कर-श्रसाइर्येण सिद्धा-परिहारेणैव सर्वदानुवर्तनीयम् । तथानुवर्तनं यथा-न्तानाम् श्रनुवर्तने फलम्। धिकारं साक्षात् परम्परया वा सदब्रह्मवासुदेवाख्य-

परमपुरुषार्थपाप्तिसाधनमिति सिद्धम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विरुद्धांशसद्भावः—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> संहितादिभेद:—घ, ङ, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तथानुवर्तमानानां—ग, घ, ङ, छ, ज; तथानुवर्तने—क, झ.

¹ प्राप्तिसूचनं—क, झ.

पञ्चकालव्यवस्थित्यै वेद्वटेशविपश्चिता । श्रीपञ्चरात्रसिद्धान्तव्यवस्थेयं समर्थिता ॥ अहितविहतिदीक्षैर्बोहुभिर्व्यूहभेदै: निगमनिजमतैश्व<sup>2</sup> व्यक्तभूमा चतुर्भिः । प्रथमयुगसमग्रं धर्ममभ्यस्यमानान् प्रशमितकलुषान्<sup>3</sup> नः पातु वैकुण्ठनाथः ॥

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्यतन्त्रस्य श्रीमद्वेद्वरनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीपाञ्चरात्ररक्षायां

सिद्धान्तब्यवस्थापनाख्यः

प्रथमोऽधिकारः।

¹ दक्षै:—क, ग, ङ, च, छ, झ. ² निजनिगमशतैथ—क, ग; निजनिगममतैथ—ख, झ.

<sup>8</sup> कलुषो व:--- घ, ङ, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ट्यवस्थारूयः—घ, ङ, ज; व्यवस्थानारूयः—छ.

#### ॥ श्रीः॥

# नित्यानुष्टानस्थापनाख्यः

द्वितीयोऽधिकारः।

अथादौ समुपक्षिप्तमच्छिद्रं स्थाप्यतेऽधुना । स्वयंप्रयोजनं नित्यं स्वामिसेवनमञ्जसा ॥ ससामान्यविशेषात्मा चर्येयं हृदयङ्गमा । सस्त्रसुमनस्तोमा मालेवामोदिनी विभोः ॥

इह तावदेकैकं स्मिन्नहोरात्रे कालपञ्चकविभागेन अभिगमनोपादा-नेज्या-स्वाध्याय-योगरूपभगवत्सेवनं स्ववर्णाश्रम-जाति-गुण-निमित्तादि-व श्रभगमनादिना नियतधर्मसचिवं भगवद्धर्मनिष्ठानां सर्वेषां समानम्। भगवत्सेवनं सर्वेषां तच्च संहिताभदेषु चोदनाख्याविशेषेऽपि सूत्रभदेषु समानम्। समानचोदनाख्यचत्वारिंशत्संस्कारादिवछेशतो भिन्न-रूपं प्रतिपाद्यते। तत्र रहस्याम्नायविदामेवायं धर्म³ इति अविदितसात्त्वत-धर्माणामाकस्मिको अमः। ते तु स्वशाखोक्तप्रकारेण पाञ्चकालिकधर्म-मनुतिष्ठन्ति। इतरे च यथास्वं तत्त्त्संहितोक्तप्रक्रिययंति व्यवस्था। वर्गद्वयेऽप्यधिकारिविशेषमान्नेणैव हि भेदोऽन्निश्व्यते। यथोक्तं पाद्ये।

¹ एकस्मित्—क, ख, च, झ•

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> जातिनिमित्तादि—क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अयं निजधर्म:—ज.

#### '' ब्रह्मोवाच---

"कर्षणादि प्रतिष्ठान्तं कर्म यस्य प्रसिद्धये । तं समाराधनविधि श्रोतुमिच्छामि सम्प्रति ॥ आराधनविधिः कीदृगधिकारी च कीदृशः । भगवंस्तदृशेषेण ब्रूहि मे भक्तवत्सल" ॥

एकायनिनां मुख्य-मधिकारित्वम् श्रन्येषां तु दीत्तया।

### श्रीभगवानुवाच ---

श्रूयतामभिधास्यामि पृष्टं निरवशेषतः ।
आद्यमेकायनं वेदं सद्वस्मप्तिपादकम् ॥
तेनैव संस्कृता विपा मुख्यकल्पाधिकारिणः ।
अन्येषां बाह्मणादीनां वर्णानां दीक्षया कमात् ॥
अधिकारोऽनुलोमानामपि नान्यस्य कस्यचित् ।
पूजाविधौ भगवतस्तेऽनुकल्पाधिकारिणः ॥
प्रतिलोमभुवां सूतः प्रथमस्तत्र शस्यते ।
त्रयाणां क्षत्रियादीनामनुलोमभुवामपि ॥
स्तस्य च विशेषेण दीक्षात्मार्थपरानिशम् ।
परार्थयजनं कुर्युविपा मुख्यानुकल्पयोः ॥
नैवाधिकारिणो गौणा दीक्षासंस्कारवर्जिताः ।
यथैव दीक्षणीयष्ट्या जायन्ते ब्राह्मणादयः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वेदं इत्येव सर्वत्र पाटः ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रथमं तत्र—क, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दीक्षामात्थ परानिशम्—क, ख, ङ, च, झ; दीक्षामार्थ परानिशम्—ज.

तथैव दीक्षाविधिना जायमाना यथोदिताः ।
पूजाविधौ भगवतः प्रकल्पन्तेऽधिकारिणः ॥ '' इत्यादि ।
एवं संहितान्तरेष्विप माह्यम् ।

तदिह तत्तिसद्धान्तोक्तवर्सना चतुर्विधपञ्चरात्रिणां साधारणमभिजयाख्यसंहितायां
पञ्चकालाः पञ्चकान पञ्चकविभागोऽयमुपदिश्यते। यथोक्तं साक्षाद्भगवनमुखोजिककर्माणि च।
द्रततया रत्नत्रयमिति प्रसिद्धेषु जयाख्य-सात्त्वत-

पौष्करेषु जयाख्यसंहितायाम्—

'' नारदः ---

''एको हि श्रूयते देवकालो लोके न चापरः। पञ्च कालास्त्वयोद्दिष्टाः किमेतन्मेऽत्र संशयः॥

श्रीभगवानुवाच ---

एकस्यैव हि कालस्य वासरीयस्य नारद । आप्रभातान्निशान्तं वै पञ्चधा परिकल्पना । पृथकर्मवशात् कार्या न काला बहवः स्मृताः ॥

नारदः-

एककालाश्रितानां<sup>2</sup> च कर्मणां लक्षणं वद । परिज्ञातैस्तु यै: सद्यः कृतकृत्यो भवास्यहम् ॥

श्रीभगवानुवाच-

ब्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य प्रागंशं विप्र वासरे । जप-ध्यानार्चन-स्तोत्रैः कर्म-वाक्-चित्तसंयुतैः ॥

¹ पश्चरात्राणां—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एककालस्थितानां—जयाख्यसंहिता.

अभिगच्छेज्ञगद्योनिं तचाभिगमनं स्मृतम् ।
ततः पुष्प-फलादीनामुत्थायार्जनमाचरेत् ॥
भगवद्यागनिष्पत्तिकारणं प्रहरं परम् ।
तदुपादानसंज्ञं वै कर्म कालपदाश्रितम् ॥
ततोऽष्टाङ्गेन यागेन पूजयेत् परमेश्वरम् ।
साधिकं प्रहरं विप्र इज्याकालस्तु स स्मृतः ॥
श्रवणं चिन्तनं व्याख्या ततः पाठसमन्विता ।
स्वाध्यायसंज्ञं तद्विद्धि कालांशं मुनिसत्तम् ॥
दिनावसाने सम्प्राप्ते पूजां कृत्वा समभ्यसेत् ।
योगं निशावसाने च विश्रमैरन्तरीकृतम् ।
पञ्चमो योगसंज्ञोऽसौ कालांशो ब्रह्मसिद्धिदः ॥

नारदः —

श्रुतो मयाखिलः पूर्व भगवद्याग उत्तमः । तस्याङ्गानि विभागेन ज्ञातुमिच्छाम्यहं पुनः ॥

यागस्य भ्रष्टावङ्गानि ।

श्रीभगवानुवाच --

अन्तःकरणयागादि यावदात्मनिवेदनम् । तदाद्यमङ्गं यागस्य नाम्नाभिगमनं महत् ।।

<sup>1</sup> प्रहर:--क, ख, ग, च, ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तप:—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> उत्तर:—क, ख, ग, ङ, च, छ, झ.

<sup>&#</sup>x27;तचाभिगमनं भवेत्—क, ख, ग, च, झ.

पूजनं चार्ध्यपुष्पाद्येभींगैर्यद्खिलं मुने ।

वाद्योपचारैस्तद्विद्धि भोगसंज्ञं तु नारद ॥

मध्वाज्याक्तेन द्वा वै पूजा च पशुनापि वा¹ ।

तत्तृतीयं हि यागाङ्गं तुर्यमन्नेन पूजनम् ॥

निवेदितस्य यद्दानं पूर्वोक्तविधिना मुने ।

सम्प्रदानं तु तन्नाम यागाङ्गं पञ्चमं स्मृतम् ॥

विह्सन्तर्पणं षष्ठं पितृयागस्तु² सप्तमम् ।

प्राणागिहवनं नाम्ना त्वनुयागस्तैदष्टमम् ॥

इत्येतत् कथितं सर्व यत्त्वया परिचोदितम् ।

पददाम्यचिराद्यद्वै तन्निष्ठानां परं पदम् ॥ " इति ।

अचिरादित्यनेनास्य कर्मणः कर्मान्तरेभ्यः स्वभावतः प्राशस्त्यमुच्यते । स्मरन्ति च व्यासादयः--

"न विष्ण्वाराधनात् पुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम् । सर्वेषामेव धर्माणामुत्तमो वैष्णवो विधिः ॥"

इत्यादि. । प्रयाससाम्य-वैषम्यानादरेण स्वरूपतः प्राशस्त्यं द्रव्यादिष्विप विद्यते । यथोक्तमाश्वमेधिके श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रे---

> '' सर्वेषामेव पुष्पाणां सहस्रगुणमुत्पलम् । तस्मात् पद्मं तथा राजन् पद्मातु शतपत्रकम् ॥

<sup>े</sup> पशुना सह—क, ख, ग, झ.

<sup>ै</sup> पितृयागं तु—क, ख, ग, ङ, च, छ, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अनुयागं—क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, झ.

इति-क, च, झ.

तस्मात् सहस्रपत्रं तु पुण्डरीकमतः परम् ।
पुण्डरीकसहस्रात्तु तुलसी गुणतोऽधिका ॥
वकपुष्पं ततस्तु स्यात् सौवर्णं तु ततोऽधिकम् ।
सौवर्णाच प्रस्नातु मस्पियं नास्ति पाण्डव '' ॥ इति ।
एवं जप-होम-दानादिष्वपि प्रसिद्धम् । पाग्नेऽप्येवं प्रशस्ततमं ।
जालविधो पञ्चकालसेवनमुक्तम् ।

पञ्चकालविधी पाद्मवचनानि ।

#### " ब्रह्मोवाच---

" पश्चकालविधिज्ञानां प्राशस्यं भगवित्रह ।

कथितं पश्च के काला विधयश्चापि पद्ध के ॥

मह्यं जिज्ञासमानाय कथयस्व यथातथम् ।

न चेद्रहस्यमस्यन्तं यदहं पृष्टवानिदम् ॥

### श्रीभगवानुवाच-

आद्यं कर्माभिगमनमुपादानं ततः परम् ।
इज्या च पश्चात् स्वाध्यायस्ततो योगस्ततः परम् ॥
पञ्चैते विधयस्तेषां कालाः पञ्चैव ते कमात् ।
कल्याणाचरणान्तं यत् कर्मजातं चतुर्मुख ॥
उत्थानादिकमादेतदभियानैमुदीरितम् ।
ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धचेत ध्यायन्नारायणं परम् ॥
उत्थायासीत शयने कीर्तयन्नाम वैष्णवम् " ।

¹ प्रसिद्धतमं—क, ख, ग, झ. ² अभिधानं—क, ख, घ, ङ, च, झ.

इत्यादिरध्यायः कृत्स्नोऽपि पाठ्यः । एवं संहितान्तरेष्विप तत्र तत्र संमहेण विस्तरेण च पञ्चकालविधिर्द्रष्टव्यः । किं च—

> "नमस्ते पञ्चकालज्ञ पञ्चकालपरायण । पञ्चकालैकमनसां त्वमेव गतिरव्यया" ॥

इत्यादिषु पाञ्चकालिकधर्मस्य भगवदेकवेद्यत्वं भगविषयतरत्वं तिन्नष्ठाना-मन्यवधानेन<sup>°</sup> भगवत्पाप्तिश्च प्रतिपाद्यते ।

यत्तुक्तं भोजराजेन प्रयोगपद्धतिरत्नावल्याम्-- "तत्र सङ्गवादयः काला अहरहः प्रवर्तन्ते । सङ्गवः समो विष्णुप्रियो धर्मो विराग इति पञ्च काला अध्यात्मविद्धिरुपदिष्टाः । उदयात् पञ्च नाड्यः **सङ्गव** उक्तः । तस्माद्विगुणमात्राः सम उपदिश्यते । तावता विष्णु-भोजोक्ताः सङ्गवादयः प्रियः " इत्यादि । तत्र पुष्पविशेषाराध्यविशेष-पञ्चकाला श्रन्यार्थाः । निर्णयार्थोऽयं कालविभागः। न त्वभिगमनादिपञ्चक-कर्तव्यार्थः । तथा हि पर्वमुक्तम्—" सङ्गवे तत्तिथिचोदितं पुष्पं गृह्णीयात । समे पद्मै:, धर्मे कुमुदै:, करवीरैर्विष्णुप्रिये, बिल्वपत्नैर्विरागे भगवन्तं पूजयेत् '' इति । उत्तरत्र चैवं तत्तत्कालाराध्यभगवन्मूर्तिविशेषप्रदर्शनं कृतम् । '' तत्र सङ्गवे वैकुण्ठस्य शीतिः. समेऽनिरुद्धस्य, विष्णुप्रिये शिंशमारस्य, धर्मे बडवामुखामे:, विरागे कपिलस्य : इत्येवं पञ्चानां पञ्च प्रीतिकालविशेषाः '' इति । अतो जयाख्यसंहितोक्तप्रकारेणैवाभिगमनादि-पञ्चकव्यवस्थ। नित्या अन्यत् काम्यादिकम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> चकारः क, ख, ग, च, छ, ज, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अप्यव्यवधानेन—क, ख, ग, च, झ.

<sup>3 &#</sup>x27;'सङ्गवे तत्तिथि'' इत्यारम्य ''प्रदर्शनं कृतं'' इति यात्रत् क, ख, ग, झ पुस्तकेषु विमुक्तम्

प्वं दिनचर्यामर्यादायां स्थितायां केषांचित् त्रैकाल्यार्चनादिविधानापाञ्चकालिकधर्में
सच्छिद्राच्छिद्रविभागः।
अशक्तमधिकृत्यैव समाहृत्यानुष्ठानं कचिद्विधीयते।
सच्छिद्रपञ्चकालता च तावन्मात्रयोग्यस्यैव। अन्यार्थकर्मान्तरितत्वं सछिद्रव्वम्।

'' द्वादशाक्षरतत्त्वज्ञश्चतुर्व्यूहविभागवित् । अछिद्रपञ्चकालज्ञः स तु भागवतः स्मृतः ''॥

इति तु पूर्णस्य मुख्याधिकारिणः स्तुतिः । न तु तस्यैव पाञ्चकालिक-भागवतत्वप्रतिपादनपरम् ।

> '' चतुर्व्यूहविभागज्ञः पश्चकालपरायणः । द्वादशाक्षरनिष्ठो यः स वै भागवतोत्तमः ''॥

इति शाण्डिल्यवचनमपि तथैव।

एवं द्वादशाक्षरोपादानमपि व्यापकान्तरोपलक्षणम् । स्वसंहितोक्तपाञ्चकालिकधर्मः मन्त्रनिष्ठामात्रेण यथाई सर्वेषां पञ्चकालधर्मप्राप्तेः ।
श्रीभाष्यकारादीनां अत एव हि भाष्यकाराणां शिष्याः प्रशिष्याश्च
श्रीभतः । श्रीमद्याक्षरेण समाराधनं प्रपञ्चयन्तः पञ्चकालकल्पनयैव दिनचर्यामुपदिदिशः । तथा हि — भाष्यकाराव्यवहितशिष्यैर्विङ्गवंशेश्वरैः श्रीरङ्गनारायणाचार्येर्बाह्ममुह्तप्रभृति दिनचर्यो प्रपञ्चयद्भिर्हरिसंकीर्तन-संसारनिर्वेद सात्त्विकधृत्यालम्बनसमनन्तरकालहित्वैध्यवसायपर्यन्तमुक्त्वा
अनन्तरमुच्यते—

<sup>े</sup> स्त्रसंहितोक्त निशमन्त्रेण—क, ङ, छ, ज, झ; स्त्रसंहितोक्त निष्ठामात्रेण—ख, ग, च. कालविहित—क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, झ.

" इत ऊर्ध्वमहं तावद्यावज्जीवं श्रियः श्रियः । पदयोरर्चनं कर्तुं यतमानः समाहितः ॥ अभिगच्छन् हरिं प्रातः पश्चाद्द्रव्याणि चार्जयन् । अर्चयंश्च ततो देवं ततो मन्त्रान् जपन्नपि ॥ ध्यायन्नपि परं देवं कालेष्क्तेषु पश्चसु । वर्तमानः सदा चैवं पाञ्चकालिकवर्त्मना ॥ स्वाजितैर्गन्धपुष्पाद्यैः शुभैः शक्त्यनुरूपतः । आराधयन् हरिं भक्तचा गमयिष्यामि वासरान् ॥ " इति ।

# श्रीपराशरभट्टारकैश्च—

''गर्भजन्मजरादुःखिमश्रसंसारसागरात् । उत्तीर्य भगवत्प्राप्तिं लिप्सेत पुरुषो यदि ॥ प्रातरुत्थाय संस्मृत्य हरिं तचरणोत्थिताम् । गङ्गां विभाव्य तीर्थाम्भस्ततस्तद्वगाद्य च ॥ श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म यावच्छक्ति परात्मनः । आराधनत्वेनापाद्य सोर्ध्वपुण्डूश्च तर्पयेत् ॥ मन्त्रैराधारशक्त्यादिपारिषद्यान्तसंस्थितैः । ''

इति पूर्वाचार्योक्तं संग्रहेण प्रदर्श, "हिरं प्रणम्य चायम्य प्राणान् प्रणिपतन् गुरून्" इत्यारभ्य, श्रीमदष्टाक्षरमन्त्रस्य ऋषि छन्दो-देवता-बीजशक्तीः प्रकाश्य, भाष्यकारानुक्तो मन्त्रन्यासस्तच्छिष्याद्युक्तप्रकारेणोपादेय इति ज्ञापनाय "मन्त्रन्यासं ततः कृत्वा मन्त्रार्थमि चिन्तयेत्" इति संग्रहेणाभिधाय, पूर्वेर्गन्थेष्वनिवेशितं मन्त्रार्थचिन्तनं अत्यन्तोपयुक्ततया

<sup>।</sup> मन्त्रार्थ अत्यन्तोपयुक्ततया—घ, ज.

स्वयमेवाभिधाय, ''एवं संचिन्त्य मन्त्रार्थं ततस्तत्पुरुषं वपरम् '' इत्यादिना पूर्वेरुक्तं ध्यानं संक्षिप्य, तदनुक्तं पादादिकेशान्तध्यानं प्रपञ्च्य, षोडशो-पचारक्रमेण समाराधनं च विहितम् । उपचारान्तराणामपि सर्वेषामेते षोडश प्रधानतमाः । तदनुबन्धेनैवान्यत्सर्वमनुष्ठीयते । देश-कालावस्थाद्यनु-सारेण संक्षेप-विस्तारस्वीकारश्च शास्त्रीयः । अतः पूर्वेरैककण्ट्यमिहाप्यनुसन्धे-यम् । अत एव हि तदुभयानुसारिभिर्नारायणमुनिभिरपि पञ्चकालकरूपनया तत्तत्कालानुष्ठेयानि यथाक्रमं प्रपञ्चितानि ।

### तथा हि---

"भगवचरणाम्भोजपरिचर्याविधिक्रमम् । एकान्तिभिरनुष्ठेयं नित्यं समभिद्ध्महे ॥ ब्राह्मे मुहूर्ते सत्त्वस्थो हरिर्हरिरिति ब्रुवन् । उत्थाय तत्र शयने समासीनः समाहितः" ॥

#### इत्यारभ्य

"द्वयेन तद्विवरणैः प्रपद्य प्रभुमीश्वरम् । निक्षिप्य चिरमात्मानं तत्पादाब्जे कृती भवेत् ॥ यो नारायणदासीयो माधवाराधनक्रमः । तत्राभिगमनं नाम प्रथमः पटलो ह्ययम्" ॥

# इत्यन्तेनाभिगमनं परिसमाप्य,

"अह्नो द्वितीयभागेन कृष्णाराधनतत्परः । द्रव्याण्याराधनार्थानि शास्त्रीयाणि समार्जयेत्" ॥

¹ पूर्वे: इत्यारभ्य स्वयमेवाभिधाय इत्यन्तं क, ख, ग, झ पुस्तकेषु विमुक्तम्. ² तं पुरुषं—क, झ; परमिति पदं क, ख, ग, घ, झ कोशेषु नास्ति. इत्यादिभिः पटलैः तत्तत्कालांशसाधनीयमुपादानादिकमपि यथाकमं प्रपश्चितम् । तदेवं चतुर्विधपश्चरात्रनिष्ठानां तत्रापि यत्किचिद्वचापकमन्त्रप्रधानानां सर्वेषामपि भगवदेकान्तिनां यथायथं प्राचीनपरिगृहीतवैकल्पिकमर्यादाभेदैः पाञ्चकालिकधर्मः प्राप्तः ॥

तत्र यं स्वाधिकारानुरूपं प्रपत्तिमेव केवलामन्यविहतामपवर्गसाधनमवलम्बन्ते तैरयं पञ्चकालकमः परित्याज्यः परिग्राद्यो वेति विचार्यते ।
प्रपत्तिः पञ्चकालकमः प्रपत्तिप्रकरणेषु तद्भत्वेन तदुपदेशाभावाद्विलम्बास्थाज्य इति क्षमस्याधिकारिणः शातवार्षिकत्रतपूरणावधिकालक्षेपापूर्वपत्तः । क्षमत्वात् तदेकदेशभूतयोगशक्तो च तस्यैवोपायत्वस्वीकारप्राप्तेः यथाशक्ति वर्णाश्रमधर्मानुष्ठानेरूपस्य भगवत्प्रीणनस्य तदाज्ञानुपालनस्य कर्तन्यत्वेऽपि न्यास-दक्षादिधर्मशास्त्रोपदिष्टकालविभागपूर्वकदिनचर्यामर्यादयापि सिद्धेः, अन्यथा कर्मणां परस्परोपरोधप्रसङ्गाच परित्याज्य इति
पूर्वः पक्षः ॥

राद्धान्तस्तु परित्राह्य एवायमिति । तिष्ठतु तावदिह प्रमाणोपपत्ति-परामर्शः । भाष्यकाराद्युपदेशसम्प्रदायस्तावत् परामृश्यताम् । " अथ परमै-प्रपन्नैः पञ्चकालकमो कान्तिनो भगवदाराधनप्रयोगं वक्ष्ये" इत्यारभ्य, शौनक-प्रपन्नैः पञ्चकालकमो व्यास-बोधायनादिधर्मशास्त्रानुक्तेन भगवच्छास्त्रोक्तेन वर्षमना स्नानविशेषादिपूर्वकविलक्षणसमाराधनप्रक्रिया-प्रतिपादनं कथंभूतमधिकारिणमधिकृत्य भाष्यकारैः कृतमिति कर्णे तवागतम् ? भवतु तच्छक्तमधिकार्यन्तरं प्रतीति चेन्न । प्रपत्त्येकनिष्ठैः तच्छिष्य-प्रशिष्यादिभिः योग्यैरद्ययावद्यथाशक्ति तदनुष्ठानदर्शनात् । साधनबुध्या

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वर्णाश्रमानुष्टानहपस्य—क, ख, ग, च, झ.

<sup>ै</sup> दिनचर्याद्वारापि—क, ख, ग, झ.

<sup>े</sup> प्रशिष्यादिभिश्च-क, ख, ग, च, झ.

च तदनुष्ठानाभावस्य "भगवत्कैङ्कर्येंकरितः परमैकान्तीं भृत्वा" इत्यादि-भिस्तत्रैवोपदेशात् । अनन्योपायेऽनन्यप्रयोजने चाधिकारिणि परमैकान्ति-शब्दस्य साम्राज्यात् । "अथ परमैकान्तिनो भगवदाराधनप्रयोगं वक्ष्ये" इत्यस्य पूर्ववृत्तापेक्षायां "तमेव शरणमुपगच्छेदखिलेत्यादिना", "शर-णागतिप्रकारश्च पूर्वोक्तः" इति तत्प्रबन्धस्थवाक्यद्वयेन परिपूर्णशरणागति-विषयस्य गद्यग्रन्थस्य पूर्ववृत्तत्वप्रतीतेः । एतच्च समर्थयिष्यते । अतस्तथा-विधप्रपन्न एवात्र परमैकान्ती । तमधिकृत्येव किंचित्सिद्धान्तस्थां कांचित्सं-हितां प्रधानीकृत्य समाराधनप्रयोगोऽत्र संगृह्यत इति यथासम्प्रदायमकामे-नापि स्वीकरणीयम् ।

तच समाराधनमध्यादिपात्रप्रक्षेप्येतत्तदासनभोगानुपूर्वी समर्पणीयौपचारिक-सांस्पर्शिकाभ्यवहारिकादिभेदभिन्नगन्ध-पुष्पादिपरइशतद्रव्यसापेक्षं हपञ्चकालप्रक्षिया श्यते। तदिप न्यायतः स्वयमेवार्जितं मुख्यम्।
श्रीभाष्याकाराभिम- अशक्तस्य तु पुत्रशिष्यादिमुखेन तत्प्रेरणरूपार्जनतेति समर्थनम्। व्यापारः। पूर्वसिद्धद्रव्यस्यापि तत्काले तदर्थोपादानमिति समाराधनात पूर्वमेव नान्तरीयकं सम्यग्द्रव्योपादानम्। अत इज्योपदेशेनैवार्थात्तंदपेक्षितोपादानमपि स्वकालप्राप्तमुपदिष्टं भवति। ततोऽपि
पूर्वमभिगमनमपि तद्विधायकतत्तच्छास्त्रतत्तनमन्त्रविशेषादिपरामर्शादन्ततः
प्रपत्तिरूपतयैव परिणतमिति प्रागेव तद्वपदेशेनार्थादभिगमनमप्युपदिष्टं
भवति। अत एव हि तदभिप्रायविद्धिर्नारायणमुनिभिः—

"द्वयेन तद्विवरणैः प्रपद्य प्रभुमीश्वरम् । निक्षिप्य चिरमात्मानं तत्पादाञ्जे कृती भवेत्" ॥

¹ प्रक्षेप—क, ख, ग, घ, च, झ. ² अर्थादपेक्षित—क. ख. ग, च, झ.

इत्यभिगमनं निगमितम् । तद्विवरणं च गद्यादिकमेव । अनुयागपर्यन्तसमा-राधनसमनन्तरभाविस्वाध्यायश्च श्रुति-स्मृतीतिहास-पुराण-मन्त्रजप-सत्संवा-दाध्यात्मशास्त्रश्रवण-प्रवचनाद्यात्मा यथासम्भवं भगवच्छास्त्र-धर्मशास्त्रादिष्व-नन्तरभावियोगोपकारकज्ञानसन्धुक्षणप्रयोजनः प्रतिपाद्यत इति तत्काल-नित्यः सोऽपि 'द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैवं वक्ता' इति गद्योक्तस्य द्वयवचनस्य शास्त्रीयकर्मान्तरानुपरोघेन यथावसरमुपनिपातादुपदिष्ट एवेति ज्ञायते । सदावचनं हि न निद्राकाले अशक्यत्वात् । न मौनकाले तद्विधिविरोधात् । न मन्त्रान्तरादिसाध्यसमाराधनादिकाले तैरव तद्रप-रोधात् । अतो यथावसरं तत्प्राप्तिः । एवं योगोऽपि द्वयार्थानुसन्धा-नैकाम्यरूपः सर्वव्यापारोपरतिसुभगनिद्रापूर्वापरकालयोः '' तत्पूर्वापररात्रेषु युञ्जानः '' इत्याद्यक्तावसरलर्ब्धयत्नलभ्यः । श्रीवैकुण्ठगद्ये च स्वतन्त्रप्रपत्ति-निष्ठामेव विधाय ''ततश्च प्रत्यहमात्मोज्जीवनायैवमनुस्मरेत् '' इत्यारभ्य, प्रमपदपर्यञ्जनिलयस्य भगवतः परिपूर्णध्यानयोगमुक्त्वा, अनुसन्धान-विशेषांश्चोपदिश्य, ''श्रीमत्पादारविन्दं विश्वास कृतं ध्यात्वा अमृतसाग-रान्तर्निममसर्वावयवः सुखमासीत " इत्यनेनानन्यप्रयोजनो विचित्रो योगः प्रतिदिनकर्तव्यत्वेन विहितः । तद्धिकारे च विस्तरेण दर्शयिष्यामः । नित्ये च '' एवं शरणमुपगम्य' तत्प्रसादोपबंहितमनोवृत्तिस्तमेव भग-

<sup>ो</sup> निर्णीतम्—ङ, छ ; निर्दिष्टम्—ज.

² तद्विरोधात्—क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तेनैव—क, ख, ग, च.

⁴ अपि—क, ख, ग, ङ, च पुंस्तकेषु न दश्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अवसरयुक्तयत्रलभ्यः—क, झ; अवसरयत्रलभ्यः—घ; अवसरळञ्ज्या युक्तयत्र• रूभ्यः—च, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> पादारविन्दयुगलं—क, च, झ.

वन्तं सर्वेश्वरेश्वरमात्मनः स्वामित्वेनीनुसन्धाय, अत्यर्थप्रियाविरतविशदतम-प्रत्यक्षतापन्नानुध्यानेन ध्यायन्नासीत '' इति समाराधनारम्भोक्तस्यानुध्यानस्य स्वादुतमस्य समाराधनवदेव अनन्यप्रयोजनकैङ्कर्यरूपतयावसरे प्राप्तिर्युक्ता, तस्मादनन्यप्रयोजनप्रधानतया परिपूर्णसमाराधनविशेषोप-देशिभिर्भाष्यकारैरर्थतः शास्त्रान्तरैश्च सिद्धमन्यदपि सर्वमनुज्ञातिमिति विज्ञायते । अत एव हि तिच्छिष्य-प्रशिष्यादयः पञ्चकालविभागेनैव भगवत्सेवां प्रत्यपीपदन् । प्रपत्त्यावृत्तिप्रसङ्गादिचोद्यानि तु निक्षेपरक्षान्ते परिहृतानि ।

अत्र यदुक्तं प्रपत्त्यङ्गत्वेनोपदेशाभावात् परित्याज्य इति तदसत्। भाष्यकारोक्तनित्यसमाराधनस्यापि तत एव परित्याज्यत्वप्रसङ्गात्। तचेद्भगवत्प्रीत्येकप्रयोजनत्यानुष्ठेयमित्यनुज्ञायेत तर्हि तदनुबन्धि सर्वमपि
तद्भदनुज्ञायताम्। प्रपत्त्यङ्गसर्वधर्मस्वरूपत्यागविधिवादिनोऽपि हि स्वामिनि
भगवति दासभूतस्य प्रपन्नस्य स्वरूपप्राप्तां किङ्करवृत्तिमनुजानन्ति। यत्तु
शातवार्षिकत्रतावधि विलम्बाक्षमत्वमुक्तं तत्त्रथेव। न ह्यस्य निष्पन्नोपायस्य शातवार्षिकत्रतमनुष्ठेयं त्रूमः। यथा हि नदीतरणाय नौकागमनं
प्रतीक्षमाणाः पुरुषाः केचिल्लीलाद्यतेन कालं यापयन्ति। केचित्
पणबन्धद्यतेन। द्यूतमर्यादानुपालनं चोभयेषां समानम्। तत्रानियतकालभाविनौकागमनसमये वैहारिका विहारद्यूतविच्छेदेनापि नदीं तरन्ति।
बद्धपणास्तु यावद्द्यूतसमाप्ति विलम्बन्ते। तद्वदिहापीति तत्त्वविदां
सम्प्रदायः।

¹ स्वामित्वेन मुहत्वेन—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अनुसन्धानेन—म, ङ, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> निक्षेपरक्षायां—क, ख, ग, च, ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> हि—क, ख, ग, च, झ पुस्तकेषु नास्ति ।

यच्चान्यदुक्तं योगशक्तौ तस्यैवोपायत्वस्वीकारः प्राप्नोतीति तद्पि
मन्दम् । स्वयोगमहिमप्रत्यक्षिततत्त्वत्रयाणां नाथमुनि-कुरुकेश्वरप्रभृतीनां प्राक्गाञ्चकालिकयोगशक्तौ प्रपत्तिनिष्ठासाद्रुठ्धयौगिकभगवदानन्दास्वादस्य प्रसिद्धत्वात् ;
विरोधपरिहारः । अन्यथा तथाविधानुसन्धानपूर्वकभाष्यकारोक्तसमाराधनादिशक्तौ तस्याप्युपायत्वस्वीकार्यप्रसङ्गात् । तच्चेत् स्वामिकैङ्कर्यरूपमिति
स्वादुतमत्या स्वयंप्रयोजनत्वेनोपादीयेत समाधावप्ययं समाधिकद्रिद्दसुल्सन्दोहात्मनि समः समाधिः । प्रपत्नानुगुणं च यौगिकमनुसन्धानं
शाण्डिल्यैस्मृतावुच्यते—

" ईद्दशः परमात्मायं प्रत्यगात्मा तथेदशः । तत्संबन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकीर्तितः ॥ योगो नामेन्द्रियैर्व्दयेर्वुद्धेर्व्रह्मणि संस्थितिः । प्रयुक्तैरप्रयुक्तैर्वा भगवत्कर्मविस्तरे ॥ " इति ।

एतदनुबद्धमेव इयार्थानुसन्धानम् । एतद्विरुद्धं तु राहुमीमांसकानां कवन्ध-मीमांसकानां चानुसंधानं वेदबाद्यमिति श्रीकृष्णमुनिभिरुक्तम्—

"चेतनस्त्वेक एवेति मितर्या केवला क्रिया।
फलतीति मितस्ते द्वे वेदाप्रामाण्यबुद्धिजे।
"स एनं प्रीतः प्रीणाति 'ब्राह्मणस्यानुगेन ते॥" इति।

¹ स्वीकार-क, ख, ग, च, झ पुस्तकेषु नास्ति।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> स्वादुतमतया—क, ख, ग, च, झ पुस्तकेषु नास्ति ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शाण्डिल्यस्मृतावपि—क, च, झ.

⁴ अयमीदश:—घ, ङ, छ, ज.

<sup>5</sup> एतदनुसन्धानमेव—क, ख, ग, ज, झ.

यत्त्वपरमुक्तम् , व्यासद्क्षाद्यपदिष्टवर्त्मनापि स्ववर्णाश्रमोचितभगवदापाञ्चकालिकधर्मस्य ज्ञानुपालनरूपदिनचर्यासिद्धिः ; अतश्चोभैयसंभेदे कर्मणां
स्मृत्युक्तकर्मभिनीं- परस्परोपरोधप्रसङ्गश्चेति, तत्र तावद्विदितश्रोत-स्मार्तपरोधः । वृत्तान्तानामयं परस्परोपरोधचोद्यावतारः । एवं ह्यत्र
परिहृतं श्रीकृष्णमुनिभिः—

"पश्चिष्टिदैविहोमानां ससोमानां समुच्चयः । यथा बहूनामेकस्मिन् तथैवास्यापि कर्मणः ॥" इति ।

न चात्र तावानप्युपरोधः ।

अपि च तत्रापीदमभिगमनादिपञ्चकमनुप्रविष्टं दृश्यते । व्यास-व्यासस्मृतौ श्रभि-स्तावत्— गमनसैवादनम् ।

> " ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय धर्ममर्थ च चिन्तयेत् । कायक्केशं तदुद्भूतं ध्यायीत मनसेश्वरम् " ॥

इत्यारभ्य प्राभातिकस्नान-सन्ध्योपासनप्रकारमुपदिइय,

'' अथागत्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि । प्रज्वाल्य विह्नं विधिवत् ''

इत्यादिना पातहींमं च विधाय, अनन्तरमाह—

'' देवादीनां नमस्कुर्यादुपहारं निवेदयेत् । दद्यात् पुष्पादिकं तेषां वृद्धांश्चैवाभिवादयेत् ॥

¹ अतश्चेत्येव सर्वत्र पाठः । पूर्वपक्षानुवादे तु अन्ययेति दश्यते । <sup>2</sup> दर्वी—ख, ग, च.

गुरुं वैवाप्युपासीत हितं चास्य समाचरेत् । वेदाभ्यासं ततः कुर्यात् प्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः ॥ जपेदध्यापयेच्छिप्यान् धारयेच विचारयेत् । अवेक्षेत च शास्त्राणि धर्मादीनि द्विजोत्तमः । वैदिकांश्चैव निगमान् वेदाङ्गानि विशेषतः " ॥ इति ।

अत्र दक्षोक्तप्रक्रियया द्वितीयार्धयामसाध्यवेदाभ्यासादिषु 'अदृष्टार्थांशो जपस्तोत्रशब्दाभ्यां जयाख्यसंहितायामुपळक्ष्यते । वृत्तिकर्शितस्य कस्यचित्
दृष्टार्थाशो 'ऽस्ति चेद्भिगमनकाळसङ्कोचेन परिस्मन्नुपादाने समन्वेति । अत्र
देवनमस्कारोपहारिनवेदन-पुष्पादिप्रदानवचनादिभगमनं सिद्धम् । देवनमस्कारश्चात्र विष्णुनमस्कार एव स्वरसतः प्राप्तः । निरुपाधिकदेवत्वस्य
देवतान्तरनमस्कारस्यापि तत्रैव विश्रमात् । अत एवादो ''ध्यायीत मनसेश्वरम्' इति ध्येयतयोक्त ईश्वरोऽपि जयादिष्विव सर्वेश्वरेश्वरो विष्णुरेव ।
''ईश्वरो विक्रमी धन्वी'' इति च तन्नामसु पठ्यते । उत्तरत्र ''न
विष्ण्वाराधनात् पुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम्'' इति स्वयमेवाभिधानाच ।
इदमेव विष्णुनमस्कारादिरूपमभिगमनं तत्परशास्त्रेष्वपि नानाप्रकारसुपदिश्यते । ''देवादीनां'' इत्यादिशब्देन पित्रादिसंग्रहः ।

्यं प्रथमकालकर्तेव्यमुक्त्वा द्वितीयकालसाध्यं समाराधनोपकरण-व्यासस्मृतौ उपादान- सम्पादनरूपमुपादानमाह—-संवादनम् ।

<sup>1</sup> गुरूंखेव—क. ख, ग, च, झ.

² अदृष्टांशः—ख, गः

³ **अ**हष्टांशः—ख ; दष्टांशः—क, ग, झ.

<sup>4</sup> इति च नामसु—क, ख, च, ज, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अत एवोत्तरत्र—क, ख, ग, च, झ.

" उपेयादीश्वरं चापि योगक्षेमार्थसिद्धये । साधयेद्विविधानर्थान् कुटुम्बार्थे ततो द्विजः" ॥ इति ।

एतच लौकिकेश्वराभिगमनं गत्यन्तरहीनस्यापद्विषयम्। स्मरन्ति हि— "नगरप्रवेशनानि च वर्जयेत्" इति । उक्तं च वश्रीशाण्डिल्यस्मृतौ—

> " बुद्धरुद्रादिवसितं इमशानं शवमेव च । अटवीं राजधानीं च दूरतः परिवर्जयेत्" ॥ इति ।

कालपञ्चककृत्यं तत्र प्रपञ्चितं <sup>3</sup>यथायोगं सर्वेर्घाह्यम् । इदमेव चोपादानं भगवदर्थत्वेन भगवच्छास्त्रेषु विधीयते । अत्रापि 'कुटुम्बार्थे' इति न केवलं तादर्थ्यं विविधतम् । तह्नुद्धेः सर्वत्र प्रतिषेधात् । अगीयत च म्स्वयं भगवता—

" यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तद्र्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर "।। इति ।

अतो भगवदाराधनरूपयज्ञशिष्टेन कुटुम्बसंरक्षणमैपि भगवदाज्ञानुपालन-रूपमेवेति तद्विवक्षया महर्षिणा 'कुटुम्बार्थे' इत्युक्तम् । 'धर्ममर्थे च चिन्तयेत्' इत्यारम्भोक्तार्थचिन्तनमपि धर्मशेषतया । कायक्केशचिन्तनं तु क्केशरहितोपायगवेषणार्थम् । स्मरन्ति हि मन्वादयः—

<sup>1</sup> प्रवेशनादि---क, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> श्री—क, ख, ग, च, झ पुस्तकेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यथायोग्यं—क, ख, ग, च, छ, ज, झ.

<sup>&#</sup>x27;'कुटुम्बार्थे' इति वचने केवलतादर्थ्यमविवक्षितम्—क, ख, ग. झ.

<sup>ं</sup> गीयते च-क, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> कुटुम्बभरणमपि—क, ख, ग, च, झ; कुटुम्बरक्षणमपि—ङ, छ.

" अक्केशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् । अप्रयत्नागताः सेव्या गृहस्थैर्विषयाः सदा" ॥

### इत्यादि ।

अथ तृतीयकालकृत्यमाह—"ततो मध्याह्समये स्नानार्थं मृदमाह-ब्यासस्मृतौ इज्या-संवादनम्।

> " अभिमन्त्र्य जलं मन्त्रैरिव्लक्किविंक्णैः शुभैः । भावपूतं तद्व्यग्रं ध्यायन् वै विष्णुमव्ययम् ॥ आपो नारायणोद्भूतास्ता एवास्यायनं पुनः । तस्मान्नारायणं देवं स्नानकाले स्मरेद्धुधः" ॥ इति ।

#### तथा--

" त्रिपदां वात्र सावित्रीं तद्विष्णोः परमं पदम् । आवर्तयेद्वा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्धरिम्" ॥ इति च ।

# तर्पणेऽपि—

''आदावोक्कारमुचार्य नामान्ते 'तर्पयामि च । देवान् ब्रह्म-ऋषीश्चैव तर्पयेदक्षतोदकैः ॥ तिलोदकैः पितृन् भक्तचा स्त्रोक्तविधिना ततः''॥ इति ।

अत्र प्रणवपूर्वकत्वेन भगवदात्मकत्वानुसन्धानं विहितम् । एतदेव च नित्ये भाष्यकारैरपि दर्शितम्—''देवानृषीन् पितृन् भगवदात्मकान् ध्यात्वा

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नमोऽन्ते—ग, च, छ.

सन्तर्प्यं " इति । तृतीयकालसाध्यं साक्षादिज्यारूपं समाराधनमेवाह-

"न विष्ण्वाराधनात् पुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम् ।
तस्मादनादिमध्यान्तं नित्यमाराधयेद्धरिम् ॥
तद्धिष्णोरिति मन्त्रेण स्केन पुरुषेण च ।
नैवाभ्यां सदृशो मन्त्रो वेदेषूक्तश्चतुर्ध्वि ॥
निवेदयीत स्वात्मानं विष्णावमलतेजिस ।
तदात्मा तन्मनाः शान्तस्तद्धिष्णोरिति मन्त्रतः" ॥ इति ।

अत्र तद्विष्णोरित्यादेः स्तुतिः न याज्ञवल्क्यादिविहितप्रणवाद्यपकर्षपरा । एवं विष्ण्वाराधनस्य सर्वोत्तरत्वकण्ठोक्तेः पूर्वापरग्रन्थेषु सामान्यतो विशेषतश्च देवतान्तरार्चनवचनमन्तवत्परिमितफलार्थिप्रतिवुद्धेतराल्पमेधसः पुरुषानिध-कृत्येति मन्तन्यम् । गीयते च "अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् " इति । उक्तं च महाभारते-

" ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः । प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्मात् परिमितं फलम् ॥ " इति ।

आह च बादरायण:---

"नान्यं देवं नमस्कुर्याद्विष्णुपादाञ्जसंश्रयः।" इति । "कर्मणां परिपाकत्वादाविरिञ्चादमङ्गलम् । इति मत्वा विरक्तस्य वासुदेवः परा गृतिः॥" इति च ।

¹ उत्तरत्र च—क, ख, ग, ज, झ.

इदं च विष्ण्वाराधनं भगवच्छास्नेषु तैस्तैर्व्यापकमन्त्रप्रभृतिभि-स्तत्तदिधकारानुरूपं प्रपञ्चचते । अधिकृतशास्त्रप्रतिपादितस्य पूर्णोपदिष्टस्यैव पाञ्चरात्रोक्तं समा-राधनमेव सर्वेषां "अलाभे वेदमन्त्राणां पञ्चरात्रोदितेन वा" इति मुख्यम् । "स्मृतिरिप प्रणवाष्टाक्षर-द्वादशाक्षरादिमन्त्राणामाथर्वण-रहस्याम्रायाद्यधीतत्या वेदमन्त्रशब्देन संग्रहात् पञ्चरात्रोदितेन वा इत्ययमं-शस्तान्त्रिकसंज्ञितप्रत्यक्षेतरश्रुतिमूलमन्त्रान्तरविषयत्या योज्यः"।

नित्यं चैतद्वेश्वदेवादिवद्भगवत्समाराधनम्। 'नित्यमाराधयेद्धरिम्' भगवत्समाराधनस्य इति वचनवात्। नित्यत्वम्।

> " शौनकोऽहं प्रवक्ष्यामि नित्यं विष्ण्वर्चनं परम् । प्रवः पान्तमन्धसोऽधियेत्यर्धर्चविधानतः ॥ "

इति स्त्रान्तरानुसारात्।

" स्नात्वा नित्यं शुचिः कुर्याद्देविषिपितृतर्पणम् । देवताभ्यर्चतं चैव समिदाधानमेव च ॥"

इति सामान्यतो मनूक्तेश्च । उक्तं चानुशासनिके श्रीपुण्डरीक-नारद-संवादे—

> ' ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । केशवाराधनं हित्वा नैव याति परां गतिम् ॥ " इति ।

<sup>1</sup> स्मृतिरिप इत्येव सर्वत्र पाठः.

² योज्या—ख, ग.

³ धीत्यृचोSर्धस्य—घ, ङ, ज; चोर्धर्च—ख, ग; धि इत्यर्धर्च—क, झ.

एवं योगयाज्ञवल्क्यादिप्विपे-

" विष्णुर्बह्मा च रुद्रश्च विष्णुर्देवो दिवाकरः । तस्मात् पूज्यतमं नान्यमहं मन्ये जनार्दनात् ॥"

इत्यादिकमुच्यते । एवंविधदेवतार्चनाकरणे च प्रत्यवायं स एवाह--

" यो मोहादथवालस्यादकृत्वा देवतार्चनम् । भुङ्क्ते स याति नरकान् सूकरेष्विप जायते" ॥ इति ।

भगवद्चीवताररहितगृहस्य पुरुषस्याभोज्यान्नत्वमप्यन्यत्रोच्यते —

"केशवार्चा गृहे यस्य न तिष्ठति महीपते । तस्यात्रं नैव भोक्तव्यमभक्ष्येण समं हि तत्" ॥ इति ।

अनन्तरं च पञ्चमहायज्ञपूर्वकं प्राणाभिहोत्रं प्रपञ्चयन्नेवमाह<sup>3</sup>—

"स्वाहाप्रणवसंयुक्तं प्राणायान्नाहुतिं ततः । अपानाय ततो हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम् ॥ उदानाय ततः कुर्यात् समानायति पञ्चमम् । विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः ॥ शेषमन्नं यथाकामं भुज्जीत व्यञ्जनैर्युतम् । ध्यात्वा तु मनसा देवमात्मानं वै प्रजापतिम्" ॥ इति ।

अत्रापि देव-प्रजापतिशब्दौ पूर्वोक्तनयेन विष्णुपरौ मन्तव्यौ । " हृदि

¹ योगयाज्ञवल्क्येनापि—क, ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अर्चारहितगृहस्थस्य—घ.

³ एवाह—क, ख, ग, च, ज, झ.

<sup>&#</sup>x27; मन्तव्यी-क, ख, ग, झ पुस्तकेषु नास्ति ।

ध्यायन् हरिं तस्मै निवेद्यान्नं समाहितः '' । इत्यादिभगवद्यामुनेयोपात्तकर्म-काण्डस्थप्राणाग्निहोत्रविषयव्यासवचनानुसाराच्च, अस्मन्नपि व्यासवचने देवध्यानं तदेव हृदयस्थहरिध्यानमिति गम्यते । ईदृशं च भोजनमेवानु-यागसमाख्ययान्यत्र व्यपदिइयते ।

अथान्यदपि भोजने अपेक्षितं सर्वमुपदिस्य,

व्यासस्मृतौ स्वा-ध्यायसंवादनम्।

> '' भुक्तवैवं सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत् । इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ''।।

इति चतुर्थकालसाध्यं स्वाध्यायमाह । एवमन्येऽपि स्मरन्ति—"भुक्त्वो-पस्थाय चादित्यं पुराणानि सदा पठेत्" इत्यादि । अत्र परिपूर्णज्ञानस्यो-पवृंहणनिरपेक्षस्याधिकारिविशेषस्य द्विषडष्टषडक्षरद्वयादिजप एव स्वाध्याय इति तत्र तत्र तद्विधिः । अत एव रहस्याम्नाये वेदान्तरनिषेवेन द्विषट्कमात्रस्वाध्यायविधानं निर्व्यूढम् ।

यत्पुनरनन्तरं पञ्चमकालैकृत्यमुक्तम् ''ततः सन्ध्यामुपासीत '' ब्यासस्मृतौ योगो- इत्युपक्रम्य, ऽपि श्रानेपलम्यः।

> " हुत्वामि विधिवन्मन्त्रैर्भुक्त्वा चान्नमभीष्टकम् । सभृत्यबान्धवजनः स्वपेच्छुष्कपदो निशि" ॥

<sup>1</sup> अस्मिन्नेव—क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अथ—क, ख, झ पुस्तकेषु नास्ति।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पश्चकाल-ख, घ.

इत्यादि । अत्र रात्रिभोजनवचनेन तदनन्तरं योगोऽपि दिवाभोजनानन्त-रोक्तः स्वयमेवागच्छतीति तदनुक्तिः । तथा हि, पूर्वे दिवाभोजनानन्तर-मेवमाह—

> "हुतानुमन्त्रणं कुर्याच्छूद्धायामिति मन्त्रतः । तथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेद्ध्रह्मणीति हि ॥ सर्वेषामेव योगानामात्मयोगः परः स्मृतः । योऽनेन विधिना कुर्यात् स याति पदमक्षयम्"॥ इति ।

### एवं च निगमयामास-

"इत्येतदिखलेनोक्तमहन्यहिन यन्मया । ब्राह्मणानां कृत्यजातमपवर्गफलप्रदम् ॥ नास्तिक्यादथवालस्याद्भाह्मणो न करोति यः । स याति नरकान् घोरान् काकयोनौ च जायते ॥ नान्यो विमुक्तये पन्था मुक्त्वाश्रमविधि सुखम् । तस्मात् कर्माणि कुर्वीत तुष्टये परमेष्टिनः" ॥ इति ।

अत्र परमेष्ठी सर्वकर्मसमाराध्यो विष्णुरेव। विष्णोरेव सर्वकर्मसमारा-ध्यत्वम्,

> "भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्"। "अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च"। "यज्ञैस्त्वमिज्यसे नित्यं सर्वभूतमयाच्युत"। "हव्यकव्यभुगेकस्त्वं पितृदेवस्वरूपधृक्"।

<sup>1</sup> योगेन-क, ख, च, छ, झ.

इत्यादिषु प्रसिद्धम् । अयं चात्र परमेष्ठी विहितकर्मतोष्यत्वेनोच्यते । परमे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । स च तमसः परस्तात् , 'तद्विष्णोः परमं पदं ' इत्युक्ते शुद्धसत्त्वमये वैकुण्ठेसंज्ञके लोके वर्तमानः पुरुषोत्तम एव । एवं वैयासे धर्मशास्त्रे भगवतः पञ्चसु कालेषु भजनं भगवित्रत्यकर्मा- नुप्रवेशेनैव विहितमिति न कस्यचित् तत्परित्याग उपपद्यते ।

यतु दक्षेणोक्तं कालाष्टकविभागेन दिनकृत्यं तदपि प्रकृतानुगुणमेव।

दत्तोक्तकालाष्टक- तथा हि—-विभागोऽपि पाञ्च-कालिककमानुगुगः।

"प्रातरुत्थाय कर्तन्यं यद्विजेन दिने दिने ।
तत् सर्वं संप्रवक्ष्यामि द्विजानामुपकारकम् ॥
उदयास्तमयं यावन्न विप्रः क्षणिको भवेत् ।
नित्यनैमित्तिकैर्युक्तैः काम्यैश्चान्यैरगर्हितैः ॥
स्वकं कर्म परित्यज्य यदन्यत् कुरुते द्विजः ।
अज्ञानादथवा लोभात्त्यागेन पतितो भवेत्" ॥ इति ।

नित्य-नैमित्तिककर्मणां तदुपकारिकाम्यकर्मणां च यथाकालमनुष्ठानमवि-च्छेदेन कर्तव्यमिति प्रतिपाद्य,

> " दिवसस्याद्यभागेन कृत्यं तस्योपदिश्यते । द्वितीये च तृतीये च चतुर्थे पश्चमे तथा ॥ षष्ठे च सप्तमे चैव अष्टमे च पृथक् पृथक् । भागेष्वेतेषु यत् कृत्यं तत् प्रवक्ष्याम्यशेषतः" ॥

इति कालाष्टकविभागेन कृत्यविभागं सामान्यतः प्रस्तुत्य,

<sup>1</sup> वैकुण्ठादि—घ, ङ, ज.

दत्तस्मृतौ प्रथमद्वि-तीय कालकर्तव्यस्या-भिगमनेऽन्तर्भाव:।

> "उषःकाले तु संप्राप्ते शौचं कृत्वा यथार्थवत् । ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम्" ।

इत्यादिना,

" सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु । यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्" ॥

इत्यन्तेन स्नानाचमन-सन्ध्यावन्दनादीनि यथावत् प्रतिपाद्य,

" सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते । स्वयं होमे फलं यत्तु न तदन्येन जायते ॥ ऋत्विक् पुत्रो गुरुर्श्राता भागिनेयोऽथ विट्पतिः । एतैरेव हुतं यत्तु तद्भुतं स्वयमेव हि" ॥

### इति प्राभातिकं होमं चोक्त्वानन्तरमाह—

"देवकार्यं ततः कृत्वा गुरुमङ्गलवीक्षणः"। देवकार्यस्य सर्वस्य पूर्वाहस्तु विशिष्यते ॥ देवकार्याण पूर्वाह्रे मनुष्याणां तु मध्यमे । पितृणामपराह्रे तु कार्याण्येतानि यन्नतः"॥ इति ।

अत्र प्रातहोंमानन्तरं देवकार्यविधानात् तत्कालचोदितं भगवदिभ-गमनमपि सामान्यत उपदिष्टं भवति । यत्त्वनन्तरमुक्तम्—

<sup>1</sup> वीक्षणम्—छ, ज.

" द्वितीये तु तथा भागे वेदाभ्यासो विधीयते । वेदस्वीकरणं पूर्व विचारोऽभ्यसनं जपः । तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा ॥" इति

तद्प्यनुगुणम् । उक्तानि हि जयाख्यसंहितायां जप-ध्यानार्चन-स्तोत्राणि प्रथमप्रहरपर्यन्तेऽभिगमने ।

उपादानं चानन्तरमेवाह—

द्त्रोक्ततृतीयकाल-कृत्यस्य उपादाने-ऽन्तर्भावः ।

> '' समित्पुष्पकुशादीनां स कालः समुदाहृतः । तृतीये तु तथा भागे पोष्यवर्गार्थसाधनम् ॥ '' इति ।

इदं चोक्तं जयाख्यसंहितायाम् ''ततः पुष्पफलादीनाम् '' इत्यादिना । अत्र पोष्यवर्गार्थसाधनमित्येतत् प्रागुक्तन्यायेन भगवत्प्रीणनतयैवेति प्राह्मम् । आह चात्र प्रातःस्नानं प्रक्रम्य पूर्वमेव सर्वेषु कर्मसु भगवदनुसन्धानम्—

> "ध्यायेन्नारायणं देवं स्नानादिषु च कर्मसु । ब्रह्मलोकमवामोति न चेहा जायते पुनः ॥" इति<sup>3</sup> ।

अस्त्रयच भगवान् शौनकः—"हिरमेव स्मरेन्नित्यं कर्मपूर्वापरेषु च।" इति । अत्र कर्मशब्देनानवच्छेदात् दृष्टादृष्टसर्वकर्मसंप्रहः । अन्यदेवत्य'-

<sup>े</sup> स्नानादि-क, ख, ग; स्नानादीन्-च, झ.

² ध्यायन्—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इति च—घ.

<sup>4</sup> अन्यदैवत्य-च.

कर्मण्यपि तदन्तरात्मभृतो हरिरनुसन्धेय इत्येवकाराभिप्रायः । नित्यमित्यनेन काम्यत्व-नैमित्तिकत्वशङ्कान्युदासः । स्वतः प्राप्तं कर्मकाले स्मरणं चकारेण संगृह्यते । एवं शास्त्रीयेषु सर्वेषु कर्मसु भगवदनुसन्धानं नित्यमिति सिद्धम् । एतदेव रागप्राप्तेष्ववर्जनीयमिति जयाख्यसंहितायां नियमेषु पठ्यते—

> ''शयनासनयानादावासक्तश्चापि<sup>2</sup> भोजने । हृद्गतं न त्यजेद्धचानमानन्दफलदं हि यत् '' ॥ इति ।

सर्वसंग्रहेण तूच्यते-

"आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा" ॥ इति ।

एतच नित्यत्वात् स्वरूपानुरूपानन्दफल्रत्वेन स्वयं प्रयोजनत्वाच स्वतन्त्र-प्रपत्तिशास्त्रार्थनिष्ठैरपि दुस्त्यजम् । उक्तं चैवं स्वयंप्रयोजनत्वं नारा-यणमुनिभिः—

> "वृत्तिः स्वामिनि दासस्य स्वरूपानुगुणा शुभा । भक्तिश्रद्धासमायुक्ता तत्समाराधनं विदुः ॥ किं किं न साध्यं भगवदाराधनपरेर्नरैः । वैष्णवानां विशेषेण स्वयमेतत्प्रयोजनम्" ॥ इति ।

भगवदनुसन्धानविच्छेदोऽपि हि पुरुषार्थहानित्वेन स्मर्यते—

" यन्मुहूर्त क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते । सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा भ्रान्तिः सा च विकिया" ॥ इति।

¹ सर्वेषु—क, ख, ग, झ पुस्तकेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> असक्तश्रापि—घ, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शास्त्रनिष्ठैरपि—क, ख, ग, च, ज, झ.

पुरुषार्थहानिः, काम-कोधाद्यरीणामवकाशः, अनात्मादिष्वात्मवुद्धिहेतुः, अस्वाभाविकसुख-दुःखकारणं चेत्यर्थः ।

" एकस्मिन्नप्यतिकान्ते मुह्तें ध्यानविजेते । दस्युभिर्मुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं भृशम् " ॥ इति

खिन्नवृत्तीनामन्यपराणामपि-

"व्याप्टतेनापि मनसा विष्णुः सेव्योऽन्तरान्तरा। मेधिबद्धो भ्राम्यमाणो घासम्रासं करोति गौः"॥

इत्यादिभिर्यथावसरं क्षुच्छान्तिकरकर्मसमाधिना तावन्मात्रप्रयोजनत्वेन भग-वत्सेवनं स्मर्यते । तदिह सिद्धोपायस्य उपायं साधयतश्च भगवत्कैङ्कर्य अरोगस्य आरोग्यार्थिनश्च क्षीरास्वादवत् स्वयंप्रयोजनमेव ।

दत्तोक्तचतुर्थ-पञ्चम-कालकृत्यस्य इज्या-यामन्तर्भावः ।

यत्तु—''चतुर्थे तु तथा भागे स्नानार्थं मृदमाहरेत् '' इत्यादिना स्नानभेदानप्युपदिश्य,

> "पञ्चमे तु तथा भागे संविभागो यथाईतः। पितृदेवमनुष्याणां कीटानां चोपदिश्यते"॥

इत्यादिना-

"संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शेषभुग्भवेत् । भुक्त्वा तु सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्" ॥

10

इत्यन्तेन संग्रहेण देवतार्चने-भोजनपर्यन्तमुक्तम् । तत्रापि अवान्तरपर्वभेदेन द्विधा विभक्तोऽयं काल एव 'इज्याकालः' इत्येकीकृत्य निर्दिश्यत इति न विरोधः । अत्र देवसंविभागशब्दनिर्दिष्टमर्थमुत्तरत्र देवतार्चनशब्देन विशेषयामास—'सन्ध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम्' ३ति । एवम् 'इतिहासपुराणाभ्यां षष्ठं सप्तममभ्यसेत्' इत्यक्तं कालद्वयं

द्त्रोक्तपष्ट-सप्तम-कालकृत्यस्य स्वाध्या-येऽन्तर्भावः । श्रष्टम-कालोक्तलोकयात्रा तु न परमैकान्ति-नाम् । स्वाध्यायकाल इत्येकीकृतम् । अत्र मात्रया <sup>2</sup>कालवै-षम्यं मतभेदादुपपद्यते । 'अष्टमे लोकयात्रां तु बहिः-सन्ध्यां ततः पुनः' इत्युक्तलोकयात्राकालविभागस्तु लोकपराङ्मुखे भगवदेकान्तिनि नातीवापेक्षित इति तदनुक्तिः । यथोक्तं पूर्वश्रवे <sup>3</sup>—

" गुरोर्गुरौ सिन्नहिते वृत्तिः कार्या यथा गुरौ । विद्यागुरुष्वनन्येष्वप्यन्या वृत्तिः स्वयोनिषु " ॥ इति

उक्तं ज ब्रह्मविद्भिः—

"अद्यप्रभृति हे लोका यूयं यूयं वयं वयम् । अर्थकामपरा यूयं नारायणपरा वयम् ॥ नास्ति संगतिरस्माकं युष्माकं च परस्परम् । वयं तु किङ्करा विष्णोर्यूयमिन्द्रियकिङ्कराः " ॥ इति ।

'अहेरिव गणाद्भीतः' इत्यादिषु च भिन्नशीलगुणपरिहार उपदिश्यते। संन्यासप्रकरणे 'समानशीलैः सहवासो न दोषाय' इति कपिलानुशिष्टस्य

<sup>1</sup> देवार्चनादिकं घ, ङ, छ, ज.

² कालत्रयवेषम्यं—क, ख, ग, च.

<sup>3</sup> पूर्व (ग्रन्ये) श्रवे—च.

⁴ विद्यागुरुषु चान्येषु—क, ख, ग.

कैमुत्येन गृहस्थादिष्विप मोक्षार्थिषु तुल्यप्रसरत्वात् । आमनन्ति च बह्वृचाः—-'नेदंविदनिदंविदा समुद्दिशेन्न सह भुङ्जीत न सधर्मादिः¹ स्यात्' इति । तस्येदमुपवृंहणम्-—

- "आविद्यः" प्राकृतः प्रोक्तो वैद्यो वैष्णव उच्यते । आविद्येन" न केनापि वैद्यः किंचित् समाचरेत् ॥ " इति ।
- '' अहन्यहिन धर्मस्य योनिः साधुसमागमः । मोहजालस्य हेतुर्हि 'धूर्तैरेव समागमः ॥ '' इति ।

#### तथा--

- "मनीषिणो हि ये केचिद्यतयो मोक्षकाङ्क्षिणः। तेषां वै छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरिः"।
- "अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्" ॥
- "शरीरारोग्यमर्थीश्च भोगांश्चैवानुषङ्गिकान् । ददाति ध्यायिनां नित्यमपवर्गप्रदो हरिः" ॥
- " वरं हुतवहज्वालापञ्जरान्तर्व्यवस्थितिः । न शौरिचिन्ताविमुखजनसंवासवैशसम् " ॥

<sup>5</sup>इत्यादिभिर्वह्मविदां लोकनैरपेक्ष्यं सिद्धम् । अत एव हि लोकिकेश्वराभि-गमनमप्यापद्विषयमिति पूर्वमेवोक्तम् ।

<sup>1</sup> सधर्मा—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अवैद्य:—क, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अवैद्येन—क, च.

<sup>4</sup> योनिर्हि—घ, ङ, छ, ज.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> इत्यादिभिश्च—घ, ङ.

यतु पश्चादुक्तम्-

" प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन यापयेत्। यामद्वयं शयानो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते" ॥ इति।

दत्तस्मृतौ वेदाभ्या-सस्य योगेना-विरोधः ।

अत्र योगासमर्थस्य तच्छेषभूतः स्वाध्यायः, समर्थस्य तु योग एवेति न समानकालतदुभयविधायकशास्त्रद्वयविरोधः। विस्तरेण चाह योगमन्त्रे दक्षः। तत्र चैष सारः प्रोक्तः—

> " सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणि न्यसेत् । एतद्भचानं च योगश्च शेषोऽन्यो अन्थविस्तरः " ॥ इति ।

याज्ञवल्क्यश्च—'वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं ब्रह्मणि न्यसेत्'। इति । वृत्तिहीनं वाह्यवृत्तिरहितमित्यर्थः। अतः स्वाध्याय-योगयोरेकैकस्मिन् प्रदो-षादिकाले तदंशमेदेन क्रमात् प्रयोगेऽपि न विरोधः। 'यत्रैकायता तत्राविशेषात्' इति शारीरकसमर्थितप्रकारेण एकाय्रतानुगुणकालान्तरेऽपि स्वगुणभूतस्वाध्यायादिनिरोधेनापि योगोऽनुष्ठातुं युक्तः। याम-यामार्धविभागे स्वाध्यायदिषु नातिदूरपूर्वापरन्यूनाधिकनाडिकाविभागादयस्तु मतभेदतया निर्वाह्या इति । एवं स्मृत्यन्तराण्यपि संवादनीयानि ।

अतः पञ्चसु कालेषु तैस्तैः कर्मभिर्भगवत्सेवनस्य नित्यत्वेन पञ्चकालधर्मावरय- विधानात्, व्यास-दक्षाद्यक्तमर्यादया भगवदाज्ञानुपा- कतानिगमनम्। लनेऽपि नीरन्ध्रभगवद्पासनसिद्धेः अधिकृतशास्त्रोक्त-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रयोगभेदेऽपि—क, ख, ग, झ.

² संपादनीयानि—क, ख, ग, च, झ.

प्रशस्ततमपूर्णशास्त्रार्थपरिम्रहोचित्यस्य प्रागेव दर्शितत्वात्, 'भाष्यकार-तदन्तेवासिप्रभृतिभिश्च प्रपत्त्येकनिष्ठैस्तदनुसारेण भगवद्भजनस्योक्तत्वात् तद्योग्यैश्चाद्ययावत्तदनुष्ठानस्य यथाशक्ति परिम्रहात्, अनिपुणपरि-त्यागस्यानादरणीयत्वात् ''यच्छीलः स्वामी तच्छीला प्रकृतिः'' इति न्यायेन

> '' नाहङ्कारान्न संरभ्भान्नामर्पान्नार्थकारणात् । न ³हेतुवादाल्लोभाद्वा धर्म ⁴जह्यां कथंचन ''॥

इति वदता भगवता वसुदेवनन्दनेन स्वामिना तद्दासैः समशीलैर्भवि-तन्यत्वात्, स्वामिसंप्रीणनस्वरूपानुरूपवृत्तेश्च सर्वाभिमतत्वात्, तत्प्रीणनस्य च नित्यानां मुक्तानामिव च मुमुक्षुभिः प्रत्यक्षेणावगन्तुमशक्चत्वात्, 'श्रुतिः स्मृतिर्ममैवाज्ञा' इति तदुक्त्यनुसारेण शास्त्रादेव तत्प्रीणननिश्चयात्, 'येनास्य पितरो याताः,' 'पञ्चरात्रोदितान् वापि ये स्ववंश्येरनु-ष्ठिताः' इत्यादिप्रतिपादितप्रकारेण तत्तत्संहिताभेदभिदुरेषु परमात्मसंप्रीणन-प्रस्थानभेदेषु कांचिन्मर्यादामवलम्वय स्वतन्त्रप्रपत्तिनिष्ठैरपि स्वाधिकारोप-देशाचनुरूपम्

"कुसीदमेके विहरिनत सर्वे
य आशीर्वदन्तो ददत्यत्र किंचित्।
पर्यन्तलोकास्त्विह ते भवन्ति
अनाशिषस्तु विजयायानन्ताय"॥

<sup>1</sup> भाष्यकाशन्तेवासि-क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अनिपुणपरित्यागस्यानादरणीयत्वात्—क, ख, ग, झ पुस्तकेषु न दश्यते ।

<sup>3</sup> भेदवादात्—क, ख, ग, झ.

<sup>4</sup> जह्यात्—क, ख, च, छ, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> यच्छब्दः च कोशे नास्ति.

" यस्य सर्वे समारम्भा अनाशीर्वन्धनास्त्विह । त्यागे यस्य हुतं सर्वे स त्यागी स च पण्डितः" ॥

"अथ भो भगवन्तं याचेत, न भो इत्याह आश्रयितव्यो भगवान् भवति न त्वेव याच्यः" इति रहस्याम्नायादिचोदित- भकारेण प्रयोजनान्तरपार्थनारिहतैः स्वयंप्रयोजनत्वात् पश्चस्विप कालेष्व- विच्छेदेन भगवत्सम्प्रीणनरूपशास्त्रीयकैङ्कर्यव्यापारेण यावव्यासिवद्याख्य- यागावभृथं आगामिनिश्रेयसकालनिर्विशेषमवन्ध्यकालो यापनीय इति सिद्धम् ॥

अयमत्र सार:---

पाञ्चकालिकधर्मानु-ष्टानप्रयोजनम् ।

> माङ्गल्यस्त्रवस्त्रादीन् संरक्षति यथा वधः । तथा प्रपन्नः शास्त्रीयपतिकैङ्कर्यपद्धतिम् ॥ यद्वन्मङ्गलस्त्रादेस्त्यागे संरक्षणेऽपि वा । रक्षेत्रिरोधाद्वोगाद्वा पतिस्तद्वदिहापि नः ॥ इति ।

कालं सर्विमिहाभ्युपेत्य भगवत्कैङ्कर्यमादेशिकं तत्पर्वक्रमपञ्चके किमु वयं मान्ये विमन्येमहि । त्यक्त्वा विंशतिपञ्चकं शतिमव प्राप्तुं मुधा मुह्यता-मस्माकं सदसद्विवेकिषु मतं हासास्पदं मा स्म भूत् ।।

<sup>1</sup> अयि भो-क, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> निरोधैर्भोगैर्वा—क, ख; निरुट्थाङ्कोगैर्वा—च.

अनुपुरमनुरुन्धन्नान्तरध्वान्तराशिं न च पुरत उदेता नास्तमेता च पश्चात् । स्वविषयनिजधर्मान् शुद्धसत्त्वान् स सत्त्वान्<sup>2</sup> अवतु भवतुषारादक्षरव्योमसूर्यः ॥

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्यतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीपाञ्चरात्ररक्षायां

नित्यानुष्ठानस्थापनाख्यः

द्वितीयोऽधिकारः।

<sup>े</sup> अनुपुरमिति श्लोक एष: —क, ख, ग, च, झ पुस्तकेषु कालं सर्वमिति श्लोकस्य पूर्वे दृश्यते.

² सतत्त्व।न् छ•

## ॥ श्री: ॥

# नित्यव्याख्यानाख्यः

तृतीयोऽधिकारः।

¹अथोपक्रम्यते नित्यकर्तव्यक्रमसंक्रमः² । नाथयामुनपूर्णादिसम्प्रदायसरित्पथे ॥

सर्वकर्मसाधारणानि स्रजानि ।

अत्र यदुक्तं भगवद्यामुनाचार्यैः श्रीमद्गीतार्थसंग्रहे--

" ज्ञानी तु परमैकान्ती परायत्तात्मजीवनः । तत्संश्लेषवियोगैकसुखदुःखस्तदेकधीः ॥ भगवद्धचानयोगोक्तिवन्दनस्तुतिकीर्तनैः । लब्धात्मा तद्गतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियकियः ॥ निजकर्मादिभक्त्यन्तं कुर्यात् प्रीत्यैव कारितः । उपायतां परित्यज्य न्यस्येद्देवे तु तामभीः ॥ " इति ।

म पद्मपरतत्त्वज्ञः पच्चकालपरायणः ।
 जितपश्चेन्द्रियक्केशः पद्मभ्यो नागमद्भयम् ॥
 इत्ययं श्लोकः तृतीयाधिकारस्यादौ ङ, छ कोशयोः दृश्यते.
 थं संचयः—क, ख, झ; सं (क्रमः) चथः—च.

तत्र भाष्यकारोक्तनित्यानुष्ठाननिष्ठस्य ब्राह्ममुहूर्तादिप्राप्तौ यत्कर्तव्यं तत्तावत् तच्छिप्यप्रशिष्यग्रन्थ-तन्मूलभूतसंहिताद्यनुसारेण संगृह्यते । पूर्वमेव यथाकालं विश्रान्त्यौ निद्रां निर्विश्य प्राप्ते यामिन्याः

वाद्यमुहूर्तंकर्तं व्यानां पश्चिमे यामे सावधानेन निद्रा परित्याज्या । 'याम-उपक्रमः । द्वयं शयानस्तु', 'युक्तस्वमावबोधस्य' इत्यादिषु

स्मरणात् । येषु च<sup>5</sup> योगम्रन्थेषु कृत्स्नायां रात्रो नििक्छद्रयोगार्थं स्वम-समयसंभावितेन्द्रियक्षोभादिपरिहाराय च जागरः प्रतिपाद्यते, ते<sup>6</sup> विश्रम-निरपेक्षयोगदशापन्नपूर्णारोग्यपुरुषविशेषविषयाः । तत्तत्पुरुषशक्त्यनुसारेणैव हि नित्य-नैमित्तिक-काम्यविषयाणां सर्वेषां शास्त्राणां प्रवृत्तिः । अत एव हि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आप्रभातात्—क.

² सर्वेषु कर्मसु—च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> न चैतदखिलमुपासनाधिकार्यन्तर—क, ख, ग, च, झ.

<sup>4</sup> मन्तव्यम—ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> केषुचित्—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> स त-क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> विषय:—क. ख, ग, झ.

धर्मसाधनेषु प्रधानतमं शरीरं रक्षितुं प्रवृत्ते 'ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदमुप-वेदमथर्वणाम् ' इत्यथर्वणवेदोपवेदभूतायुर्वेदे ''ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेज्जीर्णाजीर्णे निरूपयन् '' इत्यभिधाय, अजीर्णे पुनरासन्ध्यागमनात् स्वापो विधीयते । ईदृशसर्वपुरुषकोडीकारेण हि 'युक्तस्वप्नाववोधस्य ' इति गीतम् । तस्मात् स्विषु मानवेषु प्रायिकतयौत्सर्गिको निद्राप्रबोधकालो 'यामद्वयं शयानः ' इत्यादिभिरुपदिश्यत दृति विषयव्यवस्था ।

एवं प्राप्तकालमपनीतिनद्रातमस्कत्वेन सत्त्वस्थः प्रसन्नधीश्च भवति । तेन पूर्वयामानुसंहितमन्तःकरणचित्रभित्तिगतं विचित्रशुभाश्रयविशिष्टं ध्येयं

निद्रातमोऽन्तरितमपि तत्कालसमुन्मुषितसत्त्वसन्धुक्षित-बाह्ममुहर्तप्रबोधः तत्फलं च।

पाद्तिकज्ञानरूपप्रदीपप्रकाशेन सम्यगवलोक्येत³। तत प्व चापररात्रयोगो निष्पद्यते। य एष सात्त्वतादिषु

ब्राह्ममुहूर्तात् पूर्वमेव कर्तव्यत्वेन प्रपञ्च्यते-

"समुत्थायार्धरात्रेऽथ जितनिद्रो जितश्रमः । कमण्डलुस्थितेनैव समाचम्य तु वारिणा । गुरूत् देवान् नमस्कृत्य ह्युपविश्याजिनासने ''॥

इत्यादिना एतत्संहितानिष्ठानामेष योगकालनियमः । निःशब्दे सर्वसुषुप्ति-काले च ऐकाष्ट्रयातिशयसंभावनया च तद्विधिः । तत्तत्पुरुषशक्तचाद्यनुसा-राच तत्तत्कालविधेरविरोध इत्युक्तम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> पुरुषशब्द: घ पुस्तक एव दश्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> उच्यत इति—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अवलोक्यते—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> स एव—छ.

<sup>5</sup> एष कालनियम:---क, ख, ग, झ.

निद्गान्ताचम-नादिकम्।

अत्र---

''वैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्। यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले''॥

इत्यादिभिर्मन्वाद्यपदिष्टसोदककमण्डलुधारणादिकं भगवद्योगिनोऽप्यनपोदि-तमिति ज्ञापनाय 'कमण्डलुस्थितेनैव' इत्युक्तम् । निद्रान्तनिमित्ततया, ' उत्तरकर्माङ्गतया चात्र तन्त्रेणाचमनम्, तुशब्देन स्वशास्त्रोक्तविशेषः तोयाँ-लाभदशायां दक्षिणश्रवणस्पर्शश्च व्यज्यते । स्मरन्ति हि—

> ''सम्यगाचमनाशक्तावलाभे<sup>3</sup> सलिलस्य च । पूर्वोक्तेषु निमित्तेषु दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्'' ॥ इति ।

अत्र मन्त्रचतुष्कादिव्यतिरिक्तं सर्वं संहितान्तरनिष्ठानामपि साधारणम् । अजिनासन इति ''चेलाजिनकुशोत्तरम्'' इति गीते प्रधानांशग्रहणम् । ''ततस्त्वभिमतेनैव' त्वास्ते पद्मासनादिना'' इति जितासनगतत्वं विधीगते ।

#### अपररात्रयोगः।

यच '' समं कायशिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरम्'' इत्यादिना योगदशापेक्षितं गीतं तद्पि सर्वमिह सविशेषमुपदिश्यते <sup>5</sup>।

¹ निदानिमित्ततया—क, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तोयाभाव---क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शक्तावभावे—क, ख, ग, च, झ.

<sup>4</sup> अभिमतेनैव तिष्ठेत्—क, ख, ग, च, झ.

<sup>5</sup> समं कायेत्यारभ्य उपदिश्यते इति यावत् घ कोशादन्यत्र विमुक्तम् ।

"समं कायशिरोग्रीवं सन्धाय सह वक्षसा ।

इङ्नासाग्रगता कार्या विनिमीलितलक्षणा ॥

जिह्वातालुतलस्था च सान्तरे दशनावली ।

ईषदोष्ठपुटौ लग्गौ धार्यों द्वौ बाहुकूर्परौ ॥

ऊरुमध्यप्रदेशे तु हस्तौ नाभेरधो न्यसेत् ।

अधरोत्तरयोगेन वामदक्षिणतः क्रमात् ॥

अचलं योगपट्टेन त्वेवं सन्धार्य विग्रहम् ।

संकोच्यापानदेशातु ह्युपरिष्टात्तमेव हि ॥

विकास्य वर्णहीनेन हार्देनालक्ष्यमूर्तिना ।

विषयान्तर्निविष्टं तु क्रमाचित्तं समाहरेत् ॥

कुर्याद्वै बुद्धिलीनं तु तां च कुर्यात् स्वगोचरे ।

समाधायात्मनात्मानं सह मन्त्रैस्ततः क्रमात् ॥ " इति ।

योगे तादात्म्यभाव-नस्य उपपत्ति:।

यत्पुनरिह योगदशायां तादात्म्यभावनमुपदिश्यते—

" ततो जाग्रत्पदस्थं चाप्यनिरुद्धं च मन्त्रपम् । परावर्त्य शतं बुद्धचा तदभिन्नेन चेतसा ॥ तन्मन्त्रजपसामर्थ्यात्तादात्म्यस्थितिबन्धनात् । महिमा तु सविज्ञानस्तदीयस्तस्य जायते ॥ अभ्यासाद्वत्सरान्ते तु तदद्वैतसमन्वितः । अथ प्रयुष्तमन्त्रं तु परावर्त्य शतद्वयम् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> नाभावध:—घ, ङ, छ. <sup>2</sup> विकास्यावर्णहार्णेन—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मन्त्रेः स्वतः—क, झ.

योऽहं सोऽहमनेनैवाप्यद्वैतेन सदैव हि। एवमेव समभ्यासान्मतिमां श्रिञ्जसंशयः ॥ तत्प्रभावाच तेनैव तथा कालेन जायते। अनेन क्रमयोगेन जपध्यानान्वितेन तु ॥ निखिलं चाप्यधीकुर्यान्मन्त्रबृन्दं पुरोदितम् । यावदाभाति भगवान् स्थाने पूर्वोक्तलक्षणे ॥ प्रलीनमर्तिरमलोऽप्यनन्तस्तेजसां निधिः। चिदानन्दघनः शान्तोऽप्यनौपम्यो ह्यनाकुलः ॥ समाधायात्मनात्मानं तत्र त्यवत्वा जपिकयाम । ध्यात्रध्येयाविभागेन यावत्तन्मयतां त्रजेत् ॥ यदा संवेद्यनिर्मुक्ते समाधौ लभते स्थितिम । अभ्यासाद्भगवद्योगी ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ " इति

अत्र न स्वरूपैक्यादिकं विवक्षितम् । शरीर-शरीरिणोर्जीवात्म-परमात्मनोः -शारीरकसमथितप्रकारेणाविरुद्धस्य, अस्पृष्टलक्षणादोषस्य, अशेषशास्त्रानुगुण-स्य, अनुकूलतर्कशालिनः, 'तत्स्थत्वादनुपश्यन्ति ह्येक एवेति साधवः'' इत्युपवृंहणैशतसुस्थितस्य ' अवस्थितेरिति काशकृत्स्रः ' इति सूत्रितस्य, पूर्वीपरमन्थसंहितान्तरानुगुणस्य विशिष्टाद्वैतस्य विवक्षितत्वात् । 'ध्यातृध्ये-याविभागेन ' इत्यादिना च निर्विकल्पकसमाध्यवस्थोच्यते । 'ब्रह्म सम्पद्यते तदा ' इति च परमसाम्यरूपफलप्रतिपादनम् । उक्तं च ब्रह्मैव भवतीत्यादि-वाक्यान्यधिकृत्य भाष्यकारै:-- " प्रकारैक्ये च तत्त्वव्यवहारो मुख्य एव. यथा सेयं गौरिति " इति । अन्यथा " निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> निखिलं वापि—क, ख, झ.
<sup>2</sup> (तन्मयत्वेन साधवः)—च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इत्याद्युपवृंहण—घ.

"मम साधर्म्यमागताः" इति श्रुति-स्मृतिभ्यां विरोधः। तथा च श्रुत्यन्तरम्— "यथोदकं गुद्धे गुद्धमासिक्तं ताहगेव भवति एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम" इति । साम्ये च स एवेति व्यपदेशः श्रुतावेव हश्यते— "वैष्णवं वामनमालभेत स्पर्धमानो विष्णुरेव भ्त्वा इमान् लोकानभिजयति" इति । एवं च सिति 'मिहमा तु सिवज्ञानस्तदीयस्तस्य जायते ' इत्यादिप्राकर-णिकप्रन्थसामञ्जस्यं भवति । शारीरके च फलपादे मुक्तस्याविर्भृतस्वरूपस्य गुणाष्टकविशिष्टस्य जगद्ध्यापारव्यतिरिक्तं भोगमात्रसाम्यं च स्त्रितम्— 'जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसित्रहितत्वाच ', 'भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच ' इति । अत उपायदशायां फलदशायां च विशिष्टैक्यानुसन्धानमेवात्र विवक्षितम् ।

एतेन लाञ्छनन्यासाद्यनन्तरं 'मुद्रां बध्वा ैस्मरेहेवं देवोऽहमिति भावयेत्' इति समाराधनारम्भग्रन्थोऽपि निर्व्यूदः । 'बध्वा मूलादिकां मुद्रां देवोऽहमिति भावयेत् ' इत्यादिसंहितान्तरग्रन्थाश्चात्र तुल्यन्यायाः । अत्र च 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत ' इत्यादिष्विवेतिकरणादिवशात् दृष्टिविधित्वं सुस्पष्टम् । अत एव हि तथाविधभावनयाप्यनन्तरं योग्यतापादनमात्र-मुक्तम्—

> " न्यासेन देवमन्त्राणां देवतादात्म्यभावनात् । अप्राकृताङ्गकरणात् पूजामहिति साधकः " ॥ इति ।

अन्यथा---

" देवतारूपमात्मानमर्चयेदर्ध्यधूपकैः । धूपावसानिकैभींगैध्यीत्वा नारायणं हृदि " ।

¹ एवं सति-ध.

² स्मरेद्धयानं—क, ख, ग, घ, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> समाराधनग्रन्थोऽपि—ङ, छ.

<sup>4</sup> इति समाराधन इत्यारभ्य भावयेत् इत्यन्तं—क, ख, ग, च, झ कोशेषु विमुक्तम.

इति समनन्तरकर्तव्यं कथं संगच्छते। न हि स्वरूपैक्यभावनायां हृदि पुनर्नारा-यणध्यानमिति किंचित् सात्। न च शेषवृत्तौ प्रवर्तमानस्य स्वरूपैक्यभावनं जाघटीति। अतो दृष्टिविधिपक्षोऽत्र स्वीकार्यः। यद्वा गत्यन्तरे संभवति दृष्टि-विधिविवक्षा च न युक्ता। अतस्तच्छरीरतया तादधीन्यादिभिः सर्वानु-वृत्तस्तद्वचपदेशः। तदभिष्ठायण च स्वनियाम्येत्यादिकं वक्ष्यति भाष्यकारः।

योगे च भिन्नलक्षणयोः परमात्म-प्रत्यगात्मनोः संबन्धानुसन्धान-योगस्वरूपे
शाण्डिल्यस्मृतिवाक्येन स्थापितं पूर्वाधिकारे ।
शाण्डिल्यस्मृतिः उक्तं च विप्रकीणं सात्त्वते नित्यं संगृह्यान्ते श्रीकृष्ण-श्रीकृष्णमुनिश्च ।

मुनिभिः स्वरूपैक्यादिबुद्धेरवैदिकत्वम्—

" चेतनस्त्येक एवेति मतिर्या केवला क्रिया। फलतीति मतिस्ते द्वे वेदाप्रामाण्यवुद्धिजे। स एनं प्रीतः प्रीणाति ब्राह्मणस्यानुगेन ते'।। इति।

एवं यथावदनुष्ठितयोगस्य श्रान्तिसंभावनायां त्राह्मसुह्रतीत् पुनर्वि-

योगमध्ये श्रान्तौ श्रमोऽनुज्ञाप्यते— विश्रमाभ्यनुज्ञा ।

> ''ततः श्रमजयं कुर्यात्त्यक्त्वा ध्यानासने क्रमात्। समासीत शयानश्च<sup>2</sup> कालं रात्रिक्षयाविध ''॥ इति।

ब्राह्ममुहूर्ते विशेष-कर्तव्यानि, हरि-कीर्तनं च।

तत्र<sup>3</sup> ब्राह्ममुहूर्तप्रभृतिविशेषकर्तव्ये दिङ्मात्रं दर्शितम्—

े योगे च इत्येव सर्वत्र पाठः । योगश्च इति चेत् साधीयान् । दृश्यतां च शाण्डिल्य-स्मृतेस्पात्तं 'तत्संबन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकीर्तितः' इति वचनं पूर्वाधिकारे (५९-पुटे). समास्ते शयनस्थश्च—घ; समाप्ते शयतस्थश्च ङ, च, छ. अत्र—क, ख, ग, च, झ. "बाह्रो मुह्तें संप्राप्त उत्थाय शयनात्ततः । स्नात्वाभ्यर्च्य जगन्नाथं समिदाधानमाचरेत्" ॥

इत्यादिना । तदिदं संहितान्तरेषु विस्तृतम् । अत्र हरिर्हरिरिति मुहुः संकीर्तयन् हरिमेव चिन्तयन्नुत्तिष्ठेत् । अत्र हरिशब्दसंकीर्तनं सप्तकृत्व इति श्रीमद्गृधसरोमुनिभिर्नित्यक्रमसंग्रहे निबद्धम् । उत्तिष्ठतश्च हरिशब्दपूर्वक-भगवदनुस्मरणं श्रीविष्णुधर्मे भगवता शौनकेनोक्तम्—

> " उत्तिष्ठंश्चिन्तय हरिं त्रजंश्चिन्तय केशवम् । भुज्जंश्चिन्तय गोविन्दं स्वपंश्चिन्तय माधवम्" ॥ इति ।

सर्वकर्मारम्भावसानेषु च हरिसंस्मरणं तेनैव स्वकीयस्त्रेऽप्युक्तम्—'हरिमेव स्मरेन्नित्यं कर्मपूर्वापरेषु च' इति । स च निद्रानन्तरमनुस्मर्तव्यो हरिः, 'नरो नारायणश्चैव हरिः कृष्णस्तथैव च' इति धर्मदेवतात्मजत्वेन समर्य-माणेषु भगवदवतारेषु तृतीय इति सम्प्रदायः ; गजेन्द्रमोक्षकश्चैव ।

"शहमस्ते गजेन्द्रे रुवित सरभसं तार्क्ष्यमारुख धावन् व्याघूर्णन् माल्यभूषावसनपरिकरो मेघगम्भीरघोषः । आविश्राणो रथाङ्गं शरमिसमभयं शङ्खचापौ सखेटौ हस्तैः कौमोदकीमप्यवतु हरिरसावंहसां संहतेर्नः" ॥

स खलु तमोमयप्राहप्रस्तस्वाश्रितगजेन्द्रमोचकः सुषुप्तिरूपस्वेतरदुर्निवार-तमोप्राहप्रस्तजन्तुजालमोचकत्वेनानुसन्धीयते । तमधिकृत्यैव पौराणिकोप-जप्यं 'प्रातः स्मरामि ' इत्यादिश्लोकत्रयं प्रभाते सर्वेः पठ्यते । तत्फल-श्रुतौ च हरिरित्येव भगवान्निर्दिष्टः—

<sup>1</sup> नित्यकर्मसंप्रहे—क, ख, ग, च, झ.

² धर्मदेवतात्मक्त्वेन-क, झ.

'' श्लोकत्रयमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । लोकत्रयगुरुस्तस्मै दद्यादात्मपदं हरिः '' ॥ इति ।

¹पाप-तद्विपाकरूपं सर्वमनिष्टं हरतीति हिरशब्दः।

" ब्रह्माणिमन्द्रं रुद्रं च यमं वरुणमेव च । प्रसद्य हरते यस्मात् तस्माद्धरिरितीर्यते " ॥

इत्यादिभिस्तस्यैव निखिलजगदुदय-विभव-लयलीलस्य निरङ्कुशस्वातन्त्र्यं चानुसन्धेयम् ।

एवमुत्थाय निद्रान्ताचमनं मुख्यं दक्षिणश्रवणस्पर्शरूपं वा तदानीं शक्यं विधाय तिसमन्नेव शयने समासीनः प्रतिसंहितयोगो योगशास्त्रोक्ते यतमानव्यितरेकैकेन्द्रियवशीकाराख्ये क्रमभाविनि संज्ञानिवेदानुसन्धानम्।
चतुष्टये द्वितीयावस्थारूपव्यितरेकसंज्ञान्यायेन भूतभाविदशाविशेषपरामर्शाय कृताकृतप्रत्यवेक्षणाय च नियतेन्द्रियः समाहितोऽतिक्रान्तमनन्तं कालं निरर्थकमवलोक्य निवेदं परं गच्छेत्। निवेदप्रकाराश्च विविधास्तत्तत्त्संहिताविशेषेप्वनुसन्धेयाः। तदिदं संगृहीतं नारायणमुनिभिः—

''ब्राह्मे मुद्भतें सत्त्वस्थो हरिहिरिरिति ब्रुवन् । उत्थाय शयने तत्र समासीनः समाहितः । व्यर्थे वीक्ष्य गतं कालं निर्विद्याहमितः परम्'' ॥ इति ।

विस्तरेणोद्धृतं चैतद्वङ्गिवंशेश्वरैः—

''ब्राह्मे मुहूर्ते संप्राप्ते निद्रां त्यक्त्वा प्रसन्नधीः । हरिर्हरिर्हरिरिति व्याहरेद्वैष्णवः पुमान् ॥

12

¹ पापं तद्विकाररूपं—क; पापं तद्विपाकरूपं—ङ, च, झ.

<sup>ै</sup> हरतीत्यत्र—क, ख, ग, घ, च, झ.

उत्थाय शयने तस्मिन्नासीनो नियतेन्द्रियः । त्रस्तनिर्विण्णहृदयो व्यर्थे वीक्ष्य गतं वयः '' ॥

इत्यादिभिः, "दुस्तरां दुर्दशामेतां कथयिष्यामि कस्य वा" इत्यन्तै-रिषक्षिक्षेत्रीः श्लोकैः । यद्यपि मुमुक्षोः 'परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्' इति प्राथमिकगुरूपसिक्तालात् पूर्वमेव तृणीकृतिहरण्यगर्भादिभोगः परि-पूर्णो निर्वेदः संवृतः, तथापि विषमविपाकविशेषगुणत्रयाश्रयभूतप्रकृति-संबद्धतया सम्भावितविषयसंगादिदोषपरिहाराय तथाविध एव निर्वेदो-ऽनुवर्तनीयः । अगीयत चास्य नित्यानुवर्तनीयत्वममानित्वादिगुणगणमध्य— "जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्" इति । अतः सिद्धोपायस्यापि पराङ्कुश-परकालादीनामिव भगवदनुभवविच्छेदकतया हेयतमरजस्तमोमय-निद्वादिप्रतिकूलवर्गप्रवाहानुवृत्तिदर्शनेन संसारवैराग्योपचयार्थम् अहरहस्तदु-चितावसरेषु निर्वेदः कर्तव्य एव ।

एवं सित विवेकविमोकादिसप्तकान्यतमभूतानवसाद्विरुद्धावसाद-सात्त्वकथृत्य-वलम्बनम्। यानन्तरमुच्यते —

> " इति निर्विद्य तदनु धृतिमालम्ब्य सान्तिकीम्। विध्यः चेमं निर्वेदं सर्वकार्यावसादकम्"॥

इत्यादिना गतजलसेतुबन्धनाभिलाषतुल्यानुतापप्रशमनपूर्वकं सात्त्विकधृत्य-वलम्बनात्मकागामिकालशक्यकैङ्कर्यनिश्चयः । सात्त्विकधृतिस्वरूपं चैवं भगवता गीतम्—

<sup>ो</sup> चेदं—क, ख, ग, ङ, च, छ, झ.

" धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियकियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी " ॥ इति ।

### सान्विकधृतिप्रकारः।

स च निश्चयप्रकार एवं तत्कालोचितकर्तव्यविभागेन संगृहीतः—

"इत ऊर्ध्वमहं तावद्यावज्जीवं श्रियः श्रियः । पदयोरर्चनं कर्तुं यतमानः समाहितः ॥ अभिगच्छन् हरिं प्रातः पश्चाद्रव्वाणि चार्जयन् । अर्चयंश्च ततो देवं ततो मन्त्रान् जपन्निष ॥ ध्यायन्निष परं देवं कालेष्क्तेषु पश्चसु । वर्तमानः सदा चैवं पाञ्चकालिकवर्त्मना ॥ स्वाजितैर्गन्धपुष्पाद्यैः शुभैः शक्त्यनुरूपतः । आराधयन् हरिं भक्त्या गमयिष्यामि वासरान्" ॥ इति ।

अत्र 'इत ऊर्ध्वम्' 'यावज्ञीवम्' 'सदा' इत्यादयः शब्दाः कैङ्कर्य-प्रारम्भदिवसे तावत् स्वरसवाहिनः । उत्तरोत्तरदिवसेष्विप निरुपाधिक-कैङ्कर्योपचयसिद्धचर्थं निर्वेदविषयतयानुवर्तमानानां भगवदासिक्तिविरोधिना-मान्तराणाम् , अष्टादशचण्डाल-षड्वषलादिशब्दव्यपदेश्यानां दोषविशेषाणां निःशेषनिवृत्तिलक्षणवैशिष्टचलाभार्थं प्राज्ञप्रज्ञापहारकप्रवलत्रंविषयेन्द्रियादि-मूलसंभावितपाक्षिकैकेङ्कर्यविच्छेदपरिहारार्थं चेदंप्रथमं प्रवर्तमोनेनैवं मनो-रथानुवर्तनं कार्यमेव । अत एव नारायणमुनिभिरपि—

<sup>1</sup> प्रवलतर—क, ख, ग, च, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मूलभूतपाक्षिक—घ, ङ, छ.

³ इदंप्रथमप्रवर्तनेनेवं—क, ख, ग, च, झ; इदंप्रथमं प्रवर्तमानेनेव तथैव—घ.

"भगवचरणाम्भोजपरिचर्याविधिकमम् । एकान्तिभिरनुष्ठेयं नित्यं समभिदध्महे" ॥

इति नित्यकर्तव्यं प्रक्रम्य उक्तम्-

" व्यर्थ वीक्ष्य गतं कालं निर्विद्याहमितः परम् । आराधयेयं ध्यायेयं भजेयं पुरुषोत्तमम् ॥ कीर्तयेयं नमस्येयं चिन्तयेयमनारतम् । त्रजेयं शरणं चेति निश्चित्य मनसा स्वयम् ॥ " इति ।

अत्र<sup>1</sup> 'गमयिष्यामि वासरान्' इत्यनेन प्रकृतस्य प्रमैकान्तिनः पाञ्चकालिकधर्माणां प्रकारान्तरेण कालयापनमशक्यमिति अच्छिद्रकैङ्कर्यस्य स्वयंप्रयोजनत्वम्। स्वयम्प्रयोजनत्वं व्यज्यते। तदेव हि कण्ठोक्तं नारायण-मुनिभिः—-

> " किं किं न साध्यं भगवदाराधनपरैर्नरैः । वैष्णवानां विशेषेण स्वयमेतत् प्रयोजनम्" ॥ इति ।

यदत्र धर्मार्थिचिन्तनं तदुपायभूतकायक्केशचिन्तनं च स्मर्यते, तत्र केङ्कर्यरूपो धर्मः; तच्छेषभूतोऽर्थः ; तयोर्गुरुलघूपायविवेकार्थं कायक्केश-चिन्तनम् । तत्र "न पूर्वाह्ण-मध्यन्दिनापराह्णानफलान् कुर्यात् यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यः, तेषु च धर्मोत्तरः स्यात् " इत्यादिभिगौतमाद्यक्त- कमोपायिकप्रवृत्त्यंशोऽपि 'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ' इत्युक्तसत्सन्तानोत्पादनादिमात्रार्थशास्त्रीयकामविषयतया गृहस्थस्य केङ्कर्यपक्षे निक्षिप्यते ।

<sup>1</sup> तत्र—क, च, झ.

<sup>ै</sup> केङ्कर्यस्पधर्मशेषभूतः — घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कामोपाधिक—क, ख, ग, झ.

तद्येमपवर्गाङ्कुरभूतस्वयंप्रयोजनस्वामिकैङ्कर्यमहानन्दलाभः 'विद्या-मिर्विभक्षेङ्कर्यसिद्धि- युतेन गोविन्दे नृणां भक्तिर्निवार्यते ' इति कथं भविष्य-प्रार्थनम् । तीति भयात् अनन्तरं प्रतिबन्धकनिवृत्तिः प्रार्थ्यते <sup>2</sup>—

> " एतत्क्रियाविरोधीनि प्राचीनान्यशुभानि मे । कर्माण्यनन्तान्यच्छेद्यान्यनादीन्यशुचीन्यपि ॥ स्वयैव कृपया देवो विनाइयास्मन्मनोरथान् । पूरयत्विति संप्रार्थ्य मन्त्रमेतमुदीरयेत् ॥ " इति ।

स च प्रार्थनामन्त्रः 'त्वय्याराधनकामोऽयम्' इत्यादिको यथान्यायं देशिकसकाशादधीत्यात्रान्वहं प्रयोक्तव्यः । एवमेव हि सर्वेषां मन्त्राणां समाधिः । विपर्यये हि नैष्फल्यं दृष्टादृष्टप्रत्यवायश्च तेषु तेषु शास्त्रेषु पठ्यते—

> " यहच्छया श्रुतो मन्त्रइछन्नेनाथ छलेन वा । पत्रेक्षितो वा व्यर्थः स्यात् प्रत्युतानर्थदो भवेत् ॥ " इति ।

निर्विष्ठकेङ्कर्यसिद्धये गुरुपरम्पराप्रपत्ति-पूर्वकहरिध्यानम् ।

अस्यैव श्लोकस्यान्यत 'तं जपेद्यद्यनर्थकृत्' इति चतुर्थपादस्य पाठः।

एवंविधनिविंघ्नकैङ्कर्यसिद्धिरिष,

" सङ्कल्पादेव भगवांस्तत्त्वतो भावितात्मनाम् । वृत्तान्तमखिलं कालं सेचयत्यमृतेन तु ॥"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यदयं—क, ख, ग, झ.

² कथ्यते—क, ख, ग, झ.

इति श्रीसात्त्वतादिकथितप्रकारेण भगवत्प्रसादादेव भविष्यतीति तत्सिद्धचर्थ-मपि प्रथमं हरेरेव ध्यानमुच्यते-—''इति संप्रार्थ्य तत्सिद्धचै संस्मरेत् प्रथमं हरिम् '' इत्यादिना ।

अत्र गुरुपरम्पराप्रपत्तिपूर्वकिमिदं ध्यानं विविक्षितम् । "गुरून् प्रयद्य प्रथमं तद्गुरूंश्च ततो हरिम्" इति तिसमन्नवसरे नित्यान्तरोक्तेः । उक्तं च श्रीसात्त्वते अपररात्रयोगारम्भे—"गुरून् देवं नमस्कृत्य द्युपिवश्याजिनासने" इत्यादि । सर्वत्र शास्त्रीयकर्मारम्भे भगवत्पर्यन्तगुरु-पङ्क्तिप्रपदनं निश्रेयसाय भवति । उक्तं च रहस्याम्नायब्राह्मणे—'स चाचार्यवंशो श्रेयो भवति । आचार्याणामसावसावित्याभगवत्तः' इति । देव-गुरुभिक्तरेव सर्वतत्त्वप्रकाशकारणिमिति कठवल्ल्यां श्रूयते—''यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता द्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः" इति । 'स्मर्यते चापस्तम्बादिभिः—'देविमवाचार्यमुपासीत' इत्यादि ।

एवं मनोरथसिध्ये गुरूपसत्तिपूर्वकं भगवन्तं प्रपद्य भगवच्छास्न-योगान्तर्गतं तदुपवृंहणनित्यगद्यस्तोत्रादिषु विप्रकीर्णोक्तध्यानं यथा-ध्यानम् । वगमं समाहत्यानुतिष्ठेत् । गुणोपसंहारपादोक्तन्यायेन ध्येयरूपादिषु साधारणमसाधारणं च सर्वं तत्तत्संहितादिविशेषानुसारेणाव-गन्तव्यम् ।

एवं परिपूर्ण भगवन्तमनुसन्धाय ततो वासुदेवादिव्यूहनामचतुः सप्रणवं व्यूहादि- ष्टयम्, केशवादिव्यूहान्तरनामानि, मत्स्यादिदशावता- नामसंकीतेनम्। रनामानि, अन्यान्यप्यधिगतानि पृथग्भूतानि स्तोत्र- निबद्धानि देव्यादिनामानि च प्रहर्षजनकेनोचै:शब्देन संकीर्तयेत्। तत्काल-

<sup>1</sup> उक्तं च-क, ख, ग, च, झ.

चोदितं समुचितं भगवन्मन्त्रं जपेत् । वेदाभ्यासं च यथाबलमाचरेत् । तत्र वासुदेवादिकव्किपर्यन्तसंकीर्तनं प्रणवपूर्वकमन्त्रात्मकं पारमेश्वरे प्रोक्तम्—

> " संप्रबुद्धः प्रभाते तु उत्थाय शयने स्थितः । नाम्नां संकीर्तनं क्यात षोडशानां प्रयत्नतः ॥ ओं नमो वासदेवाय नमः सङ्कर्षणाय ते । प्रद्यम्नाय नमस्तेऽस्त अनिरुद्धाय ते नमः॥ क्रमशः केशवादीनां यावहामोदरं द्विज<sup>2</sup>। नमो नमः केशवाय नमो नारायणाय च ॥ माधवाय नमश्चैव गोविन्दाय नमस्ततः । विष्णवेऽथ नमस्कर्यो नमस्ते मधुसुदन ॥ नमस्त्रिविक्रमायाथ वामनाय नमस्ततः । श्रीधराय नमश्राथ हृषीकेशाय ते नमः ॥ नमस्ते पद्मनाभाय नमो दामोदराय च। दिव्यानामवताराणां दशानामथ कीर्तनम् ॥ एकशृङ्गादिकानां तु विहितं कमशः प्रभो । नमस्ते मीनरूपाय कमठाय नमस्ततः ॥ नमोऽस्त्वादिवराहाय नारसिंहाय ते नमः। नमो वामनरूपाय नमो रामत्रयाय च ॥ कुठारज्याहलास्त्राय नमः कृष्णाय वेधसे । कल्किन् विष्णो नमस्तेऽस्तु सर्वे सप्रणवं द्विज ॥

<sup>1</sup> तत्कालचोदितं भगवन्मन्त्रं वेदाभ्यासं च—कः; कालोचितं समुदितं भगवन्मन्त्रजपवेदाभ्यासं च—खः, गः; तत्कालचोदितं समुचितभगवन्मत्रजपं वेदाभ्यासं च—धः, चः, झः. तत्काले चोदितं—ङः, छः 2 द्विजः—कः, खः, गः, चः, झः.

यथास्थितक्रमेणैव भेदांस्त्वेतान् हरेविभोः ।
नमस्कुर्यात् प्रभाते तु योगान्ते तु दिनक्षये ॥
शब्देनोच्चतरेणैव संहृष्टिजनकेन तु ।
स्तोत्राणि चाथ मन्त्राणि उदीर्यान्यानि वै ततः '' ॥ इति ।

# एवं च संगृहीतं विक्ववंशेश्वरै:---

" चिकिषित्रीप्सितं कर्म तन्नामान्यनुकीर्तयेत् । चतुर्भिर्वासुदेवाद्यैर्नामभिः सह संयतः ॥ जपेत् द्वादशनामानि केशवादीनि चादरात् । दशावतारनामानि मत्स्यकूर्मादिकान्यपि । जपन्नुत्थाय शयनादर्चियप्यन् सदा हरिम्" ॥ इति ।

एवमुचैस्तरेण शृण्वतामि सकलदुरितहारिणा हिरसंकीर्तनेन सन्ध्यापूर्वकाल-संहष्टमानसः सन्ध्यायामासन्नायाम् , सन्धातृत्वेन सर्वेषां कर्तव्यक्रमः । सन्ध्येति परिकीर्तितं भगवन्तमुपासितुं जिगमिषुः,

> "हरिं हरिं ब्रुवंस्तल्पादुत्थाय भुवि विन्यसेत् । नमः क्षितिधरायोक्त्वा वामं पादं महामते "।।

इति पारमेश्वरादिपठितेन नमःपूर्वेण क्षितिधरलिङ्गेन मन्त्रेण महावराहं

¹ भेदास्त्वेते—ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मन्त्राणि इति नपुंसकान्तत्वेनैव सर्वेषु कोशेषु दश्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> उच्चैस्स्वरेण—च.

¹ दुष्कृतहारिणा-ध.

<sup>ै</sup> हिर्रे इति पूर्वार्धस्थाने 'हिर्रे बुवंस्तल्यादुत्थाय ' इति क, च, झ, कोशेषु दृश्यते.

क्षितिधरमनुध्यायन्, वामपादं भूमौ विन्यस्येत्। 'ततो भूधरमन्त्रेण वामपादं भुवि ' इत्यपि स एव मन्त्र उच्यते । तत्र क्षितिधारणसाम्यात् कूर्मादिरूपान्तरशङ्काव्युदासाय 'श्रीमद्वराहमन्त्रेण न्यस्येद्वामपदं भुवि ' इति विशेषशब्देन व्याचल्युः । महावराहमहिष्या भुवः प्रपदनं चात्र महा-भारतादिषु समन्त्रकमुपदिश्यते—'नमोऽस्तु प्रियदत्ताये तुभ्यं देवि वसुन्धरे ।' इति । पृथिव्याः प्रियदत्तेति कीर्तनं च, विष्णोः ब्रह्मण्यदेवेति कीर्तनवत् अनवसादहेतुःवेन स्मर्यते ।

'' पृथिवीं पियदत्तेति गायन् सर्वसहेति वै । विष्णुं ब्रह्मण्यदेवेति कीर्तयन्नावसीदति ॥ '' इति ।

ततः पदक्रमान् कुर्वन् विष्णुक्रमणमन्त्रेण पादेन्द्रियाधिदैवतं त्रिविकमं विष्णुं ध्यायेत् । 'क्रान्ते विष्णुं वले हरिम्' इति पदविक्षेपे विष्णो-रनुध्येयतोक्तेः तदनुसन्धानस्य च तत्तदुचितशास्त्रीयप्रकाशकसापेक्षत्वात् । इति सन्ध्यापूर्वकालकर्तव्यक्रमः ॥

ततः स्नानीयदर्भतिलवस्नादिकं दृष्टादृष्ट्यं स्नानोपकरणं सर्वं समाहत्य तमस्तिरोहितदुष्टजन्तुपलायनार्थं निर्गममार्गं संचालयेत । यथोक्तं
पारमेश्वरे— 'बहिर्निर्गममार्गं तु संचाल्य ' इत्यादि ।
स्नानाय निर्गमनं
केशवध्यानं च ।
ततो गृहान्निर्गच्छन् केशवमनुध्यायेत् । 'त्रजंश्चिन्तय
केशवध्यानं च ।
केशवम् ' इति स्मरणात् । केशवशब्देन 'अंशवो
ये प्रकाशन्ते ', 'यदादित्यगतं तेजः ' इत्याद्युक्तांशव उच्यन्ते ; तद्वत्त्वात्
केशवः । गच्छतो मार्गादिप्रकाशनार्थं दिङ्मोहाद्यान्तरतमोनिरासार्थम् ,

"क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम्। आवां तवाङ्गे संभूतौ तस्मात् केशवनामवान्"॥

<sup>1</sup> कीर्तनवत् इत्यारभ्य ब्रह्मण्यदेवेति इति यावत् क, ख, ग, झ कोशेषु विमुक्तम् । 13 इति ब्रह्म-रुद्रोपलक्षितविश्वसृष्टिरक्षाहेतुत्वात्, केशिवधोपलक्षितसर्वदुष्टदमन-स्वभावत्वाच असहायदशासाहाय्यार्थे तदा तचिन्तनम्।

ततः स्वाश्रमादिभ्यो बहिः नैर्ऋत्यां दिशि द्वित्रेपुपातप्रमितां भुवमितकम्य, गुद्धदेशे निक्षिप्तस्नानोपकरणो यथोक्तनियमैर्विण्मूत्रविसर्जनं कृत्वा, स्ववर्णाश्रमावस्थाद्यनुगुणादृष्टार्थमृत्संख्यावर्ण-शौचविधिश्च। परिमाणादिनियमवद्गन्धलेपक्षयकरम् अर्शःपीडादिरहितं शौचं कुर्यात्। अत्र मूत्र-पुरीषयोरेकस्य प्रवृत्तौ तस्यैव गुद्धिः। क्रमेणोभयप्रवृत्तौ यथाकमम्। युगपत्प्रवृत्तौ पुरीषग्रुद्धिः प्रथममिति निष्कर्षः।

तत्र पाझे<sup>3</sup>—' उपवीतं कर्णदेशे निधाय च तृणादिना' इत्यादिना विण्मूलविसर्जनप्रकारमुक्त्वा 'अनन्तरमेवं शौचविधिरुक्तः ।

"दक्षिणेतरहस्तेन गृहीत्वा मेहनं ततः। दक्षिणे मृत्तिकां हस्ते समुत्थाय जलाशयम्॥ प्रागुदीच्यामुदीच्यां वा गत्वा शौचं समाचरेत्। मृत्तिकाभिद्वादशभिर्गुदं षड्भिश्च मेहनम्॥ अन्तरा चान्तरा वामं करं प्रक्षाल्य वारिभिः। तन्मात्राभिस्तदन्ते द्वौ करौ द्वादशसंख्यया॥ संशोध्य च करौ जंघे किंट चोरू च वारिभिः। प्रत्येकं मृत्तिकामात्राचतुष्केण विशोधयेत्"॥ इति।

<sup>1</sup> साहाय्यार्थं च इति चेत् सम्यक्.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> निष्कर्षका:---घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तत्रैव पाद्मे—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&#</sup>x27; अनन्तरमेव--क, च, झ.

## पितामहस्तु सनत्कुमाराय एवमाह--

''ततः पूर्वं समुत्थाय प्राचीमेवोपनिष्क्रमेत् । उदीचीं प्रागुदीचीं वा शौचाचारक्षमां दिशम् ॥ यत्रोदकं प्रभूतं तु तद्गत्वा शौचमाचरेत्''॥ इति ।

## स्मरन्ति च देशादिभिन्नं शौचम्-

''देशं कालं तथा ज्ञानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं समाचरेत् ''॥ इति ।

# दिवसादिभेदेनापि शौचतारतम्यं स्मर्यते-

"अहि यच्छोचमुहिष्टं निश्यर्धं तु ततो भवेत् । पथि पादस्ततः प्रोक्तो यथाशक्त्यातुरस्य तु ॥" इति ।

पारमेश्वरे तु प्रावृडादिकालभेदेनापि मृत्संख्यामेदादिकमुक्तम् ।

"अस्प्रष्टितीर्थः शौचोर्थमृद्धिरभ्युद्धृतैर्जलैः । गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यादतिन्द्रतः ॥ तिस्रो लिङ्गे मृदो देया एकैकान्तरमृत्तिकाः । पञ्च वामकरे देयास्तिस्रः पाण्योर्विशुद्धये ॥ मृत्रोत्सर्गे शुद्धिरेषा पुरीषस्याप्यनन्तरम् । अर्धप्रसृतिमात्रं तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता ॥ द्वितीया च तृतीया च तद्धे परिकीर्तिता ॥ विडालपदमात्रं तु तदूर्ध्व परिकीर्तिता ॥

¹ शौचायं—घ, ङ, छ; शौचार्थ—क, ख, ग, झ. ² तदर्धा—ख, ग, घ, ङ, छ.

पञ्चापाने मृत्तिकाः स्यस्तथैवान्तरमृत्तिकाः । दश वामकरे देयाः सप्त तूभयहस्तयोः ॥ पादाभ्यां तिस्भिः शुद्धिर्जघाशुद्धिश्च पञ्चभिः । नियोजयेत्ततो विष्रः कट्यां वै सप्त मृत्तिकाः ॥ स्वदेहस्वेददोषन्ना बाह्यकर्दमशान्तये । भक्तानां श्रोत्रियाणां च वर्षास्वेवं निरूपितम् ॥ प्रावृङ्कतातु वै तस्मादेकमृद्वचपनोदनम् । शरद्ब्रीष्मवसन्तेषु नित्यं कार्यं कियापरैः॥ <sup>2</sup>एतस्मादिप चैकैका परिलुप्या<sup>3</sup> त मृत्तिका । हेमन्तिशिशिरे विषेः अोत्रियैः संयमस्थितैः ॥ पथि शौचं प्रकर्तव्यं देशकालानुरूपतः। गन्धलेपमपास्यैवं मन:श्रध्या विश्रध्यति ॥ विहिताः पादशौचे त विडालपदसंमिताः । मदश्चतर्द्विजेन्द्राणां त्रिद्धिरेका क्रमात्ततः ॥ वर्णानां शूद्रनिष्ठानां कटिशौचे तथैव हि । सप्त सप्त उभाभ्यां त कराभ्यां त्रितयं पनः ॥ सर्वेषामेव सामान्यं पाणिशौचमुदाहृतम् । अन्तर्जानुगतं कृत्वा भजयुग्मं द्विजोत्तमः ॥ चतुर्धा मणिबन्धस्थं तोयं कृत्वा सनिर्मलम् ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विप्र-ध, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एकस्मात्—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> परिपाल्या—घ कोशादन्यत्र.

⁴ विप्र--- घ, ङ, छ.

<sup>ं</sup> अपास्यैव-क, ख, ग, च, झ.

बुद्धुदाचैविनिर्मुक्तं पिबेद्विप्रो हदा ततः ॥ एकैकां हासयेन्मात्रां वर्णत्रयमनुक्रमात् । पाणिना क्षालितेनैव पुनराचामयेद्धुधः ॥ '' इति ।

आचमनप्रकाराश्च बहुधा धर्मशास्त्रेषु भगवच्छास्त्रेषु च प्रतिपा-श्चाचमनं दिताः। तत्र स्वस्त्रोक्तमन्यद्वा यथाशक्त्यधिगमे-दन्तधावनं च। माचमनं कुर्यात्। आचमनोक्त्यनन्तरं च पारमेश्वरे दन्तधावन-मुखशोधनप्रकार उक्तः—

> " एवं प्रक्षाल्य विधिवदाचम्य प्रयतः शुचिः । प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि उपविश्यासने ततः ॥ अर्कादिभिरपामार्गैः कारयेद्दन्तधावनम् । प्रातर्हत्वा च मृद्धग्रं कषायकदुतिक्तकम् ॥ भक्षयेद्दन्तकाष्ठं च दन्तमांसान्यवाधयन् । द्वादशाङ्गुलमात्रं तु वक्तग्रन्थिववर्जितम् ॥ पयोभिः सह तर्जन्या ब्रह्मन् द्वादशसंख्यया । काष्ठालाभे तु रोगे वा कर्तव्यं दन्तधावनम् ॥ षोडशाङ्गुलदीर्धेस्तु वक्तग्रन्थिववर्जितैः । हेमादिनिर्मितैर्वापि कुशदर्भादिभिस्तथा ॥ जिह्वानिर्लेखनं चैव गण्डूषमुखधावनम् । कुर्यादाचमनं विपः शुचिना सिल्लेन च " ॥ इति ।

<sup>1</sup> यथाधिगमं — क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विप्र--- घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शुद्धेन—घ, ङ, छ.

अत्र अर्कादिभिरित्युक्तं तत्रैव विवृतम्-

" अर्कन्यग्रोधखदिरकरञ्जककुभादिकम् । शरजोदुम्बराश्वत्थप्रक्षदर्भाश्च वैणवान् ॥ आम्राङ्कुरमपामार्गमर्जुनं धातकी शमी । अन्यानि च पवित्राणि तेषु सम्पन्नमाहरेत्" ॥ इति ।

अत्राभक्षणीयस्यापि काष्ठस्य भक्षणोक्तिः भक्षणवदाद्यन्ताचमन।दिप्राप्त्यर्था । पाद्मेऽप्पेवं दन्तधावनमुक्तम्—

> " आचम्य प्राङ्मुखो भूत्वा दन्तधावनमाचरेत् । न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्यप्रक्षाम्रार्जुनधातकी ॥ पलाशवेणुखदिरशमीदारूणि धावने । दन्तानामुदितान्येकादश चाम्भोरुहासन ॥ दन्तधावनकाष्ठं च द्वादशाङ्गुलमायतम् । दशाङ्गुलं तथा मानमष्टाङ्गुलमथायतम् । ब्राह्मणक्षत्रियविशां क्रमेणैतदुदाहृतम्" ॥ इति ।

अत्र सर्वत्र प्रतिषिद्धानां वर्जनं सर्वत्र विहितानां मुपादानं च ; कचिद्धि-हितानां कचिच प्रतिषिद्धानां गत्यभावे प्रहणमिति निष्कर्षः । एवं सर्वत्र भाव्यम् ।

यथोक्तलक्षणं च दन्तकाष्ठं समन्त्रकं गृहीत्वा 'आयुर्बलम्' इत्यादि-स्मार्तमन्त्रपूर्वकं प्रादक्षिण्येन प्रथममधरतो दन्तधावनं कुर्यात् । काष्ठाला-

<sup>1</sup> धातकी शमी इति पदद्वयमपि प्रथमान्तत्वेनैव सर्वेषु कोशेषु दश्यते.

² सर्वप्रतिषिद्धानां—घ. ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सर्वविहितानां—घ, ङ, छ.

भादिदशासु तत्तत्तरुपर्णेस्तृणैर्वा तेषामप्यभावे द्वाद्वशगण्डूपैर्मुखशुद्धिः । उक्तं चैवं नारायणमुनिभिः—

> ''तीर्थ संशोध्य संक्षाल्य पादावाचम्य वाग्यतः । तृणैर्वा शास्त्रसंसिद्धैर्वटार्कखदिरादिभिः । दन्तान् संशोध्य निर्लिख्य जिह्वां गण्डूषयन्मुहुः ''॥ इति ।

## स्मरन्ति च-

'' अलामे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष्विष । अपां द्वादशगण्डूंषैर्मुखशुद्धिर्भविष्यति '' ॥ इति ।

अत्र-

'' प्रतिपत्पर्वषष्ठीषु चतुर्दश्यष्टमीषु च । दन्तानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम् ॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां पञ्चदश्यां त्रिजन्मसु । तैलं मांसं व्यवायं च दन्तकाष्ठं च वर्जयेत्''॥

इत्यादिभिः प्रतिषिद्धदिनानि प्राह्याणि । दन्तशुद्धचनन्तरं दन्तकाष्ठं क्षाल-यित्वा भङ्कत्वा शुद्धस्थले प्रक्षिपेत् ।

तत्र यच्छुद्धेः पूर्व जलाशयगमनमुक्तं तत्र भागवतं भागवताश्रितं च तीर्थे विवक्षितम् । यथाहुः—''तीर्थे भागवतं स्नानार्हतीर्थम् । गुद्धमुपगच्छेन्मनोहरम्'' इति । ''ततस्तीर्थे समाश्रित्य गुद्धं भागवताश्रितम्'' इति च । स्मरन्ति च—

'' जलं शुद्धमशुद्धं वा विष्णुवास्तुसमीपतः । विष्णुगङ्गासमं तीर्थं महापातकनाशनम् ॥ भवद्विधा भागवतास्तीर्थभृताः स्वयं प्रभो । तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता ॥ य भजन्ति जगद्योनिं वासुदेवमनीश्वरम् । न तेभ्यो विद्यते तीर्थमधिकं राजसत्तम ॥ यत्र भागवताः स्नानं कुर्वन्ति विमलाशयाः । तत्तीर्थमधिकं विद्धि सर्वपापप्रणाशनम् '' ॥ इति ।

एवं गृहीतस्नानोपकरणस्तीर्थमासाद्य मुखशोधनपर्यन्तं कृत्वा वक्ष्यमाणकमेण तीर्थावगाहनादिपूर्वकं सर्विकियामूलभूतं स्नानविधिः। स्नानमाचरेत्। प्रातःस्नानस्य नित्यत्वं प्रभावश्च तत्र तत्र दृष्टव्यः। तत्र वर्णभेदेन स्नाननियमं स्मरन्ति पितामहाद्यः—

'' अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं सार्ववर्णिकम् । मन्त्रवत्प्रोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यते '' ॥ इति ।

तत्र शक्तस्य वारुणमेव स्नानम् । तदशक्तस्य तु ---

"न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरो न महानिशि। न चान्यवस्त्रमाच्छाद्य नाविज्ञाते जलाशये"॥

इत्यादिभिस्तत्प्रतिषेधात् स्नानान्तराणि भवन्ति । तेषु च वारुणानन्तर-माकण्ठस्नानम् । 'अशक्ताविशरस्कं वा 'इति स्मरणात् । तत्राप्यशक्तस्य क कापिलम् । तस्मित्रप्यशक्तस्य तत्तच्छास्नोदितेषु पार्थिवाग्नेय-वायव्य-दिव्य-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> विभो—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अत्र—घ; तत्र तत्र—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> असमर्थस्य--- घ.

मान्त्र-मानसात्मध्यान-पञ्चाङ्ग-पुरुषान्तरकृतस्पर्शपूर्वकावगाहनरूपेषु स्नानान्त-रेषु तत्कालसंभावितम् । तत्रापि स्वशक्यं कुर्यात् । आह चैवं कतुः—

> '' प्राक्छोचं स्नानमादेयं त्राह्मं वा स्नानमिष्यते । वृद्धातुराणामुष्णाद्भियोंगाङ्गेर्वा यमादिभिः '' ॥ इति ।

अत्र यथाधिकारमिति विवक्षा । एवं चोक्तं पारमेश्वरे-

" विना विविधसम्पर्कैः पश्चाङ्गं स्नानमाचरेत् । मुखं करद्वयोपेतं पादौ कटितटाविध । स्नीसंगाद्यपद्यातेषु स्नानं कुर्याद्यथाविधि " ॥ इति ।

शीतोदकस्नानासमर्थस्य उष्णोदकस्नानम् । तचानुपहतस्याप्रतिषिद्धेषु दिव-सेष्वेव । एवं शक्त्याद्यनुगुणं स्नानं कुर्यात् । बलानुरूपं च स्नानं प्रत्येकं समुदितं वा संजगृहुः—

> '' दिव्याप्यमान्त्रवायव्यभोमतैजसमानसैः । एतैः समस्तैर्व्यस्तैर्वा कृतशुद्धिर्यथावलम् ॥ '' इति ।

अन्यथा त्वकर्मण्यो भवति । 'स्नानमूलाः क्रियाः सर्वाः' इति विधानात् । अत्रिश्च स्नान-जप-होम-दानानां नित्यत्वमाह—

> '' अस्नाताशी मलं भुङ्क्ते अजपः पूयशोणितम् । अहुतामिः कृमिं भुङ्क्ते अदाता कीटमश्नुते '' इति ।

14

<sup>ी</sup> पार्थिववायव्यमान्त्र—क, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्पृष्टिपूर्वक—घ, ङ, छ.

एवं स्नातः कृतोध्वेपुण्ड्ः स्नानां अगवदात्मकदेविषिपितृतर्पणं कृत्वा, सन्ध्योपासनम् आचम्य, मन्त्रप्रोक्षण-मन्त्राचमन-पुनःप्रोक्षण-स्वात्म- श्रध्येदानं च। परिषेचनानि स्वस्त्रूत्रसंहितोक्तप्रकारेण कृत्वा, गाय- व्याभिमन्त्रितजलमादित्यान्तः स्थिताय परमात्मने अध्येक्षपं दद्यात्। अत्र जलाञ्जलिप्रक्षेपिश्चिरिति सनत्कुमाराय पितामहः प्राह—

''उभाभ्यां तोयमादाय हस्ताभ्यां सुसमाहितः । गायज्या चाभिमन्ज्यापस्तारव्याहृतिपूर्वया । रवेरभिमुखस्तिष्ठन्नूर्ध्वं त्रिःसन्ध्ययोः क्षिपेत् '' ॥ इति ।

ततो वज्रीभूततज्जलनिहतमन्देहारूयरक्षोनिरसनपाप्मावधूननार्थे प्रदक्षिणं प्रकम्य, मार्गशीर्षादिमासेशान् केशवादीन् तत्तन्मन्त्रेण तर्पयित्वा,

प्राणायाम-गायत्री-जपौ।

" सन्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदायतपाणः प्राणायामः स उच्यते " ॥

इत्युक्तप्रकारेण प्राणायामत्रयं कृत्वा, गायत्रीमावाद्य, अष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तर-शतं यथाशक्ति दशवारां वा गायत्रीं जपेत्।

¹ कृत्वा—इति पदं घ कोशादन्यत्र विमुक्तम् .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> परिक्रम्य--- क, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> केशवादीन् इति पदं घ कोश एव विद्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> इत्युक्तप्रकारेण दशवारं प्राणायामत्रयं वा कृत्वा—च, झ.

<sup>ै</sup> अष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं यथाशक्ति दशवारां गायवीं—क, ङ, च, छ, झ; अष्टो-त्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं यथाशक्ति गायत्रीं—ख; अष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं वा गायत्रीं—ग; अष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं यथाशक्ति दशावरं वा गायत्रीं—ध; अष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं वा यथाशक्ति गायत्रीं—इति निक्षेपचिन्तामणौ.

"न च क्रमन्न च हसन्न पार्श्वमवलोकयन्। न पदा पादमाकस्य न चैव हि तथा करो "॥

इत्यादयश्च जपकालनियमाः।

#### अष्टात्तरजपः।

"मद्भक्ता ये नरश्रेष्ठ मद्भता मत्परायणाः । मद्याजिनो मिन्नयमास्तान् प्रयन्नेन पूजयेत् ॥ तेषां तु पावनायाहं नित्यमेव युधिष्ठिर । उमे सन्ध्येऽधितिष्ठामि ह्यस्कन्नं तद्वतं मम ॥ तस्मादष्टाक्षरं मन्त्रं मद्भक्तैर्वीतकल्मषैः । सन्ध्याकालेषु जप्तन्यं सततं चात्मशुद्धये" ॥

इति श्रोवैष्णवधर्मशास्त्रोक्तश्रीमदृष्टाक्षरजपोऽपि यथाशक्ति सन्ध्यायामवसरे कार्यः । प्राणायामेन शतकृत्वः प्रणव-व्याहृतिसंभेदिविशेषेण दशकृत्वो गायन्त्रीजपं सहस्रतुल्यं बोधायनाद्यः स्मरन्ति । एवमेकपादिस्थित्यासनिवशेष-स्वगृह-तटाकाश्वत्थमूळ-देवायतनादिस्थानभेदेषु च फळतारतम्यं स्मर्यते । तत्रैषा काष्ठा—'अनन्तं विष्णुसित्तधौ' इति । गणनायां च कराक्ष-सूत्रयोर्थथाशक्ति विकल्पतः करणत्वम् । उक्तं च जयास्त्रयसंहितायाम 'जपं तु द्विविधं कुर्यादक्षस्त्रकरापितम्' इति । अक्षस्त्रापितं करापितं वेत्यर्थः । तदेव विशेषितं श्रीसात्त्वते—'स्फाटिकेनाक्षस्त्रत्रेण स्वकैर्वा करपर्वभिः' इति । अत्र स्फाटिकेनेत्यक्षमाळावर्गोदाहरणम् । शास्त्रान्तरेषु पद्माक्षमाळा-दीनामाधिक्यस्मरणात् । फळविशेषार्थं तु मणिमुक्तामयाद्यक्षमाळाभेदाः ।

<sup>1</sup> अत्र च मन्त्रशब्दः सर्वेषु कोशेषु च नपुंसकान्तत्वेन दृश्यते.

<sup>ै</sup> सन्ध्यायामेव कार्य: इति च-कोशे पाठान्तरतया निर्दिष्टम् .

प्रतिष्ठाविशेषादिनियमाश्च तत्र तत्र प्रपंच्यन्ते । करेऽपि शङ्ख-पद्ममुद्रादि-भेदाश्च¹ । तत्रैष सारः—

> ''कनिष्ठामूलमारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण तु । अनामिकान्तं देवेश<sup>2</sup> जपेत् कोटिसहस्रकम् '' ॥ इति ।

बोधायनीये तु श्रीमद्ष्टाक्षरविधावेवमुक्तम् —

" कियायागाइशगुणो जपयज्ञः प्रकीर्तितः । उच्चाच्छतगुणो ज्ञेय उपांशुश्चेत् स्मृतस्तदा । उपांशोर्मानसः प्रोक्तः सहस्रगुणतोऽधिकः" ॥ इति ।

## अन्यदपि तत्रोक्तम्-

"जपमध्ये गुरुर्वापि वैष्णवो यः समागतः । संभाषणादिपूजां तु तस्य कृत्वानुमान्य च । अनुश्राव्य ततः कृत्वा जपशेषं समाहितः ॥ सर्वस्य प्रभवो यस्माद्विष्णुपादश्रया नराः । तन्मूलतः क्रियाः सर्वाः सफलास्तु भवन्ति हि" ॥ इति ।

# नारदीये श्रीमदष्टाक्षरब्रह्मविद्यायाम्---

" सर्वः सप्रणवो जप्यो जपादप्रणवादिष ।

सहस्र इति विज्ञेयः प्रणवो ह्यक्षरं परम् ॥

असंख्याताच संख्यातः सहस्रगुण उच्यते ।

संख्यातादिष साहस्रः सोर्ध्वपुण्ड्तनोर्जपः " ॥

## इत्युक्तम्।

¹ शङ्कपद्ममुदाश्च—ङ, छ. ² देवेशि—घ, ङ, छ. एवम्--

" विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशिभर्गुणैः । उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः । उच्चैर्जपादुपांशुः स्याद्विशिष्टो दशिभर्गुणैः । जिह्वाजपः शतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः" ॥

### इत्यादिकमपि द्रष्टव्यम्।

एवमास्योदयात् 'पूर्वोत्तराशाभिमुखस्त्वपरोत्तरदिङ्मुखः ' इत्यादिस्याप्त्रिम्यानम् ।

स्याप्त्रिमावर्त्तयं, पूर्ववत् कृतप्राणायामत्रयः, सन्ध्योपस्थानसङ्करुपपूर्वकम् 'उत्तमे शिखरे' इति मन्त्रेण गायत्रीमनुज्ञाप्यः
स्थानसङ्करुपपूर्वकम् 'उत्तमे शिखरे' इति मन्त्रेण गायत्रीमनुज्ञाप्यः
स्थानसङ्करुपपूर्वकम् 'उत्तमे शिखरे' इति मन्त्रेण गायत्रीमनुज्ञाप्यः
स्थानसङ्करुपपूर्वकम् 'उत्तमे शिखरे' इति मन्त्रेण गायत्रीमनुज्ञाप्यः
स्थानसङ्गतिद्यमण्डलान्तस्थितं भगवन्तमुपस्थाय, सप्रदक्षिणं भगवदास्मकसन्ध्यादिपञ्चकनमस्कारं कृत्वा, 'स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स
एकः ' इत्यधीतं हृदयान्तस्थितं परमात्मानमभिवाद्य प्रणम्यः, दिगादि नमस्काराणामिष स्वपूर्वपूर्वोपदेशानुष्ठानपारम्पर्यमस्ति चेत्तत्रापि भगवदात्मकध्यानपूर्वकं प्रणमेत् । एवं तु उपस्थानप्रकारं पितामहः सनत्कुमारायाह——

" एताभिः प्राञ्जिलिनित्यं विस्पष्टोदितमण्डलम् । सहस्ररित्रंम भगवन्तैमुपतिष्ठेदिवाकरम् ॥ ततस्तस्मै नमस्कृत्वां सन्ध्याद्याः पञ्च देवताः । प्रदक्षिणनमस्कारैर्दिशश्चैवोपतिष्ठते । परमात्मानमात्मानं भावियत्वा द्विजोत्तमः" ॥ इति ।

<sup>।</sup> नमस्कारमपि पूर्वपूर्वोपदेश-क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> भर्ग तं—च.

³ द्विजोत्तम—ख, ग, घ.

तत आधारशक्त्यादिपारिषदान्तान् देविषिपितॄंश्च भगवदात्मकान् श्राधारशक्त्यादि- ध्यात्वा, प्रणवपूर्वकैस्तत्तन्नामिः सन्तर्ध्यं, शुचौ तर्पणम्। 'देशे स्नानवस्त्रं निष्पीड्य, आचम्य, आवाहिततीर्थं मन्त्रांश्च <sup>2</sup>स्वात्मनि समाहरेत्।

तत्र यद्यप्यार्षी बैप्णवी प्राजापत्येति त्रिविधाः सन्ध्योपास्तिमेदां स्तत्तत्संहितास्च्यन्ते, तथापि तासां संहितानां छप्तस्वस्त्ररीत्येव
सन्ध्या श्रवृष्टेया।

पायत्वेन तत्तत्प्रकाराणां दुर्ज्ञानत्वात् पारमेश्वरपरमसंहितादिषु परिपूर्णदृश्यमानंसन्ध्योपासनप्रकारमेदानामपि यथावदुपदेशानुष्ठानपारम्पर्यासिद्धेः, भगवच्छास्त्रसंहितास्वेव स्वस्त्रोक्तसंस्काराचाराभ्यनुज्ञानात् प्रथमपरिगृहीतपरित्यागे निर्वन्धाभावात् यथास्त्रमनुष्ठानेऽपि भगवत्समाराधनरूपत्वसिद्धेः स्वस्त्रविहितमेव सन्ध्योपास्त्यादिकं कर्तुमुचितम्। उक्तं हि नारदीये— 'स्वस्त्रविहितान् वापि
निषेकादीन् समाचरेत् ' इत्यादि। पाद्ये च शौचाचमन-दन्तधावन-स्नानानि
यथाकमं विधायानन्तरमेवं सन्ध्योपासनमक्तमः—

'' आचम्य प्रोक्षयेद्रभेवारिभिर्मन्त्रवत्तनुम् । ओपूर्वया च गायच्या वारिभिश्चाभिमन्त्रितैः ॥ आत्मानं परिषिच्योर्ध्वमुत्क्षिपेत् सलिलाङ्गलिम् । योद्धकामानि रक्षांसि सन्ध्ययोरुभयोरिप ॥

<sup>1</sup> स्थले-- घ कोशादन्यत्र.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आत्मनि—क, च, झ,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> त्रिधा सन्ध्योपास्तिविशेषाः—घ.

<sup>4</sup> परिदृश्यमान-क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> स्वसूत्रसंहिताचार—क, ख, ग, च, झ.

<sup>ं</sup> सन्ध्योपासनादिकं-क, झ; सन्ध्योपस्थानादिकं-ख, ग, च.

## तृतीयोऽधिकारः

शाम्यन्ति तैर्वज्रभूतैर्हतानि प्रेरितैर्जलैः । प्रायश्चित्तं तु हिंसायाः परिक्रम्य पदक्षिणम् ॥ तर्पयेदुपविश्याथ तत्तन्मन्त्रमुदीरयन् । देवादीन् सिलले तिष्ठन् सावित्रीं प्राङ्मुखो जपेत् ॥ यावत्स्योदयं दृष्ट्वा प्राञ्जलिस्तिमरापहम् । उपस्थाय स्वशाखोक्तैर्मन्त्रैध्येयं हृदि स्थितम् ॥ अभिवाद्य गुरून् वृद्धांस्तथा भागवतान् क्रमात् " । इति ॥

# अत एव हि श्रीमद्भट्टारकैरुक्तम्-

" प्रातरुखाय संस्मृत्य हिरं तचरणोि थिताम् । गङ्गां विभाव्य तीर्थाम्भस्ततस्तद्वगाह्य च ॥ श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म यावच्छक्ति परात्मनः । आराधनत्वेनापाद्य सोर्ध्वपुण्ड्श्च तर्पयेत्" ॥ इति ।

तद्भुरुभिः श्रीवत्साङ्कमिश्रेरिष वटुकपूर्णाभ्यर्थनया अभिगमनसारमुपदिशद्भि-रादावुक्तम्—''प्रातरुत्थाय स्वगुरोश्चरणारिवन्दे स्वात्मानं समर्प्य कृतार्थ निर्भरं स्वात्मानमनुसन्धाय, स्नानादिकं स्वकर्म कृत्वा, ग्रुचौ देशे आसीनः'' इत्यादि । वङ्गिवंशेश्वरैश्च—

> " धृतोर्ध्वपुण्ड्रो देवर्षिपितॄन् सन्तर्प्य मन्त्रतः । प्रयतः परया भक्त्या स्वकर्माराध्यमच्युतम् ॥

¹ उदीरखेत्—ख, घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विगाह्य—क, च.

³ प्रपन्नः परया—क, च, झ; प्रपत्तिपरया—ख, ग, ङ, छ; प्रपत्तिफलया—घ; प्रयतः परया इति वङ्गीशकारिकापाठः.

आदिःयमण्डलान्तस्थं प्रणम्य मनसा स्मरन् । सन्धातृत्वेन सर्वेषां सन्ध्येति परिकीर्तितम् ॥ श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म¹ स्ववर्णस्वाश्रमोचितम् । फलाभिसन्धिरहितं परब्रह्मार्चनात्मकम् ॥ न्यस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वे स्वामित्वं च परात्मिन । नित्यनैमित्तिकैः काम्यैः कर्मभिश्च समन्वितः ॥ गायत्रीजपपर्यन्तं मन्त्राचमनपूर्वकम् । सान्ध्यं कर्माखिलं साधु समाप्य च यथाविधि ॥ ततः स्वक्रमभोक्तारमादित्यान्तरवस्थितम् । उपस्थाय स्वकैर्मन्त्रैर्नारायणमतन्दितः ''॥

इत्यादि ।

सन्ध्यार्थे भगवद-र्घ्यस्वभावनम् ।

अत्र गायन्यभिमन्त्रितजलाञ्जलिपक्षेपे भगवदर्ध्यरूपत्वमपि भाव-नीयतया संगृहीतं नारायणमुनिभिः—

> "आपो हीत्यादिभिर्मन्त्रैर्वाचकैः परमात्मनः । संप्रोक्ष्य मन्त्राचमनं मन्त्रैस्तत्प्रतिपादकैः ॥ आदित्यान्तस्थितस्यार्ध्यं वितीर्य परमात्मनः । प्रतिपादिकया विष्णोः साविज्या तं जपेद्धरिम् ॥ ध्यायन् जस्वोपतिष्ठेत तमेव पुरुषोत्तमम् । नारायणात्मकान् देवानृषीन् सन्तर्पयेत् पितृन् ॥

। श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यक्—घ ; श्रुतिस्मृत्युदितं सर्वं इति कारिकापाठः.

तत आधारशक्त्यादीन् सर्वान् पारिषदान्तकान् । संपीड्य तीरे तद्वस्त्रं पुनराचम्य वाग्यतः । पाषण्डादिभिरालापदर्शनादीनि वर्जयेत्" ॥ इति ।

यथोपदिष्टसन्ध्यानादरे च दोषं स्मरन्ति— सन्ध्यानादरे दोष: ।

> "अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम् । सन्ध्यां नोपासते विष्ठाः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये न विष्ठा उपासते । कामं तान् धार्मिको राजा हीनकर्मसु योजयेत्" ॥ इति ।

स एष सन्ध्याक्रमः।

अथ ब्रह्मयज्ञं प्रत्यक्षतैत्तिरीयश्रुत्याद्यनुसारेण उदित आदित्ये कुर्यात ;

माध्यन्दिनानन्तरं वा भोजानात् पूर्वमेव यत्र

कचिदवसरे वा ।

तीर्थस्नानसमनन्तरं महाभारतोक्तप्रकारेण तीर्थासन्नविष्ण्वायतनं च तीर्थासन्नभगव- नमस्कुर्यात् । भगवन्मन्दिरप्रवेशदशायां कर्तव्यस्य दालयप्रणामः। दिङ्मात्रं दिशतं श्रीसात्त्वते—

> "प्रासादं देवदेवीयमाचार्य पाञ्चरात्रिकम् । अश्वत्थं च वटं घेनुं सत्समूहं गुरोर्गृहम् ॥ दूरात् प्रदक्षिणं कुर्यात्रिकटात् प्रतिमां विभोः । दण्डवत्प्रणिपातैस्तु नमस्कुर्याचतुर्दिशम् ॥

¹ श्रद्रकर्मसु—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> माध्यन्दिनानन्तरमेव वा भोजनात् पूर्व वा-क, ख, झ.

न यानपादुकारूढो न सोपानत्कपादभृत् । न विक्षिप्तमना भूत्वा संविशेद्भगवद्गृहम् ॥ '' इति ।

तत्र च प्रदक्षिणानि प्रणामांश्च युग्मान् कुर्यात् । 'एकत्रिपश्च-सप्तादिगणना विषमं हि यत्' इति विषमप्रतिषेधात् । 'प्रवेशे निर्गमे चैव विष्वक्सेननतिं चरेत्' इति विधानात् विष्वक्सेनं तत्तद्वारपालांश्चे प्रणम्यानुज्ञाप्य तत्र तत्र प्रविशेत् ।

> " चक्रवद्श्रामयेत्राङ्गं पृष्ठभागं न दर्शयेत् । पश्चाद्भागेन निर्गच्छेद्देवतासन्निधौ सुधीः ॥ " इति ।

प्रविष्टश्चाष्टाङ्गेन तत्त्रदेशकालशक्येन मस्तिष्क-सम्पुट-प्रह्वाङ्ग-पञ्चाङ्ग-दण्डाङ्गादिषु अन्यतमेन वा प्रणमेत्। तत्राष्टाङ्ग-प्रणामम्—

> " मनोबुद्धचभिमानेन सह न्यस्य धरातले । कूर्मवचतुरः पादान् शिरस्तत्रैव पञ्चमन्" ॥

इति सात्त्वतोक्तमुदाहरिष्यति भाष्यकारः। मस्तिष्कादिपञ्चकं तु श्रीवै-खानसशास्त्रे पठितम्—

> "स मस्तिष्कप्रणामः स्यादञ्जिलं मस्तके न्यसेत् । प्रणामः सम्पुटः स स्याद्धृदयेऽञ्जलिमपेयेत् ॥ प्रह्वाङ्गः सम्पुटं कुर्यात् सा प्रह्वाङ्गनमस्किया । पादाङ्गुलिभ्यां जानुभ्यां शिरसा चावनिं स्पृशन् ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनुज्ञाप्य तत्र प्रविशेत्—क, ख, ग, झ.

बद्धाञ्जिलिनेमस्कुर्यात् स पश्चाङ्ग उदाहृतः । पादौ हस्तौ प्रसार्थैव शेते भूमौ च दण्डवत् ॥ स दण्डाङ्गप्रणामः स्यात् प्रणामानेवमाचरेत् ''॥ इति ।

सङ्कर्षणसंहितायां सुकृतप्रणामप्रकरणे त्वेवं प्रणाम उक्तः-

'' ललाटोदरजान्वङ्घ्रियुगायानूर्ध्वगौ करौ । भूमौ सन्धाय मनसा वासुदेवमनुस्मरन् '' ॥ इति ।

एवं चाष्टाङ्गप्रणामः स्मर्यते—

'' उरसा शिरसा वाचा मनसा च कपोलतः । पद्भचां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते '' ॥ इति ।

रहस्याम्नायब्राह्मणे च नमस्कारप्रकरणे 'जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा च नन्तव्यं भवति ' इत्यादिना पूर्णनमस्कारस्वरूपादिकमुपदिश्य तत्फलं चोक्तम्—'सर्वें: करणैर्नमन् समग्रो नमति । समग्रो नमन् आप्तकारी भवति । आप्तकारी भगवन्तमामोति ' इति । एवं द्वादशाङ्गप्रणामादिकं तत्र तत्र द्वष्टव्यम् । एकहस्तेन नमनं तु श्रीभागवते प्रतिषिद्धम्—

> " एकेन पाणिना यस्तु प्रणमेत् पुरुषोत्तमम् । न्याय्यस्तस्य करछेद इति धर्मविदो विदुः ॥ " इति ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उदीर्यते—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अज्ञलित्वमप्यस्य—क, ख, ग, च, झ.

'यथा तथा वापि सकृत् कृतोऽञ्जिलः' इत्यादीनामिवरोधः । योग्यतायां सत्यां द्वाभ्यां पाणिभ्यां प्रणमतोऽपि ऊनत्वमामनन्ति—''यदा ह्ययं केवल-पाणिभ्यामेव नमित न जानुभ्यां न शिरसा, एकेन ज्ञानेन नमित स्पर्शिवशेषैज्ञानेन हीयते । इतराणि ज्ञानानि कर्मणः । एकेन नमन् ऊनो नमित । ऊनो नमन् अनासकारी भवति । अनासकारी न भगवन्तमामोति" इति । आचार्यनामग्रहणे भगवन्नामग्रहणे च अञ्जिलवन्धादिकं तत्र तत्र ग्राह्मम् । दिशितश्चायमाचारः सम्भवपर्वणि व्यासप्रस्तावे "महर्षेः कीर्तना-तस्य भीष्मः प्राञ्जिलरत्रवीत्" इति ।

एवं यथाई प्रणम्योत्थितश्च भगवतः पुरस्ताद्क्षिणतोऽवस्थाय
गुरुपरम्परया भगवन्तं शरणमुपगम्य पावन-मनोहरतदर्शनानन्दवृंहितसर्वाङ्गः प्रीतिपरीवाहरूपाणि स्तव्यस्तवप्रियवशीकरणानि स्तोत्राणि पठेत्। भगवद्चीवतारदर्शनमाहात्म्यं वैवमुक्तं श्रीपौष्क्रे—

'' सन्दर्शनादकस्माच पुंसां संमूदचेतसाम् । कुवासना कुबुद्धिश्च कुतर्कनिचयश्च यः । कुहेतुश्च कुभावश्च नास्तिकत्वं लयं त्रजेत् ॥ '' इति ।

अन्यत्र तु महतामपि पातकानां प्रायश्चित्ततया विधीयते । "अहरेकं हरेर्बिम्बमापीठादवलोकयेत्" इति ।

¹ इत्यादीनामप्यविरोधः—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्पर्शविषयविशेष—छ.

³ आचार्यदर्शने—क, ख, ग, ङ, च, छ, झ.

<sup>4</sup> भगवतो नामग्रहणे-घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> चकारः क, च, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> माहात्म्यशब्दो घ कोशादन्यत्र विमुक्त:

'' आपीठान्मौलिपर्यन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम् । पातकान्याशु नश्यन्ति किं पुनस्तूपपातकम् ॥ '' इत्यादि च ।

## स्तुति-सङ्कीर्तनादेश्च प्रभावः---

" एव मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा ॥"

" कलौ सङ्कीर्त्य केशवम् ।"

" कलेर्दोषनिये राजन्नस्ति ह्येको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्धः परं त्रजेत् ॥ "

#### इत्यादिषु ग्राह्यः।

अत्र भगवत्प्रसादल्ब्धं तुलसी-पादोदकादिकं यत्किश्चिद्रिप प्रणिपात-भगवत्प्रसाद- पुरःसरं हर्षोत्फुल्लकपोलः शिरसा सम्भाव्य यथाई-स्वीकारप्रक्रिया। मुप्युङ्जीत । अत्र "प्रतापभूपरचितस्तथाचमन-निर्णयः" इत्यादौ शिष्टाः पठन्ति—

> '' आम्रेक्षुदण्डेताम्बूलचर्वणे सोमपानके । विष्ण्वङ्घितोयपाने च नाद्यन्ताचमनं स्मृतम् ॥ '' इति ।

तन्मूलभूता चाथर्वणश्रुतिर्नारायणमुनिभिः संगृहीता। "भगवान् पवित्रं वासुदेवः पवित्रं तत्पादौ पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रं न तत्पान आचमनम्, यथा हि सोमे" इति। एवं भगवत्सेवयात्मानं कृतार्थं मन्यमानो भगवदनुज्ञ्या कचिन्निभृतमुपविश्य जपादिभिरुपासीत।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> आम्रेक्षखण्ड—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तत्पादौ पवित्रं—क, झ कोशयोः नास्ति.

भगवन्मन्दिरे च तत्तच्छास्त्रोदितान् अपचारान् परिहरेत् । एवं तु
श्रीवाराहे पुराणे द्वात्रिंशदपचाराः पठिताः—
द्वात्रिंशदपचाराः ।
"श्रीधरण्युवाच—

"देवदेव जगन्नाथ श्रुतं त्वत्तो मयाखिलम् । यान् कृत्वा योग्यतां यान्ति तव वेश्मप्रवेशने ॥ तान् ब्रुहि देवदेवेश भक्तवत्सल माधव ।"

#### श्रीभगवानुवाच—

''अपचारानहं वक्ष्ये तच्छृणुष्व वसुन्धरे ॥
गीतवादित्रनृत्तादिपुण्याख्यानकथाश्च ये ।
लोपयन्त्यथ पारुष्येर्मम वेश्मसु मानवाः ॥
ते यान्ति वसुधे पापा नरकानेकविंशतिम् ।
ततस्तेऽपि महाभागे गार्दमीं योनिमाश्रिताः ॥
वर्तन्ते तत्र वै देवि सप्त जन्मानि सौकरीम् ।
वश्लेणाच्छाद्य देहं तु यो नरः प्रणमेत्तु माम् ॥
श्वित्री च जायते मूर्खस्त्रीणि जन्मानि भामिनि ।
कृष्णकम्बलसंवीतो यो नरः प्रणमेत्तु माम् ॥
चण्डालयोनितां याति जन्मानि नव पञ्च च ।
तेलेनाभ्यक्तसर्वाङ्ग उपानद्भृदपादकः ॥
यो नरः प्रविशेद्गेहं मम भूतधरे शुमे ।
स याति गृहपालानां योनी जन्मत्रयं शुमे ॥

<sup>1</sup> भवि पश्च च-- घ.

² गृहजालानां योनिं—घ, ङ, छ.

नखरोमाणि यश्चैव केशास्थीनि तथैव च। यः क्षिपेन्मम गेहेषु तस्य पापफलं शृण् ॥ माक्षिकीं योनिमाश्रित्य नखरोमचितस्तदा । सप्त जन्मानि तत्रैव नरकानेकविंशतिम् ॥ ताम्बूलं चर्वितं यस्तु प्रक्षिपेन्मम मन्दिरे । स याति नरकं घोरं यावदाभूतसंष्ठवम् ॥ ततो मुक्तो महाभागे शुनकोऽपरजन्मनि । संस्थितस्त्रीणि जन्मानि वसत्येव न संशयः ॥ निष्ठीवनकरो यस्त मन्दिरे मम सुन्दरि । कृमिभक्ष्ये पतेद्धोरे नरके पापकृत्ररः ॥ श्लेष्मातकतरुर्भत्वा जायते जन्मपञ्चकम् । इमशानमध्ये गत्वा तु यो नरो मामथार्चयेत् ॥ सप्तजन्मकृतात् पुण्यात्तःक्षणान्मुच्यते नरः । सार्गार्ली योनिमाश्रित्य वसेज्जन्मत्रयं शुभे ॥ मूत्रयेन्मन्दिरे यस्तु मम देवि शुभानने । स मूत्रगर्तनरके पतत्येव ह्यवाक्छिराः ॥ तस्मान्मुक्तस्तु रक्तादिनिम्बकैद्रुममास्थितः । जनिष्यति वरारोहे ह्यष्टजन्मानि सौकरीम् ॥ प्रीषं वा प्रकृवींत यो नरो मम मन्दिरे । स याति नरकान् घोरान् पर्यायेणैकविंशतिम् ॥ ततो मक्तो महाभागे विष्ठायां जायते कृमिः ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> मार्जालीं—घ.

² बिम्बकद्रुम—ङ, छ.

अनुगम्य यथा प्रेतमिच्छया यस्त मानवः ॥ आराधितमथेच्छेन्मां स त्रजत्यधमां गतिम् । बलिभुग्योनितां याति जन्मानि भुवि भूधरे ॥ भरणं तु तथा कृत्वा मृतकस्य वसुन्धरे । मन्दिरं न प्रवेष्टव्यं प्रविष्टस्य फलं शुणु ॥ चाण्डालीं योनिमाश्रित्य जन्मकृत्रव पश्च च । भविष्यति वरारोहे व्याधः क्रोऽथ निष्ठरः ॥ भुक्तवा श्राद्धं महाभागे मनुजो मामथाचयेत । चटकत्वमनुप्राप्य ततो गोधावपूर्गतः ॥ छायामाक्रम्य यो मोहाद्विमानस्य वस्त्रन्धरे । प्रदक्षिणमकुर्वेस्त यस्तिष्ठेन्मतिपूर्वकम् ॥ तिष्ठेत् स कानने शुन्ये कण्टकैर्बह् भिर्वतः । फलपुष्पविहीनश्च अरण्ये शून्यवृक्षताम् ॥ समीपे मन्दिरस्यापि शकूनमूत्रं करोति यः । स तिष्ठेद्रौरवे घोरे वर्षाणामयुतं शतम् ॥ ततोऽपि मनुजो मुक्तो शामसूकरजातिताम् । यामे जन्मशतं सुभू विष्ठाभुक् सूकरस्तथा ॥ अनिबद्धप्रलापान् ये कुर्वते मम सन्निधौ। तेऽपि तित्तिरितां गत्वा जायन्ते जन्मपञ्चकम् ॥ आरोपितं प्रदीपं ये नयन्त्यन्यत्र मन्दिरात् । अन्धास्तेऽपि भविष्यन्ति जन्मानि नव पञ्च च ॥ कथायां कथ्यमानायां मन्दिरे मे वरानने । अनाहत्य च ये यान्ति तेषां पापफलं शृण् ॥

वधिरास्ते भविष्यन्ति मुका वै जन्मपञ्चकम्। पादौ प्रसार्य ये गेहे शेरते मे नराधमाः ॥ लालां विसज्य चोच्छिष्टां तेषां पापफलं शृण् । तोयहीनेऽतिरोद्धे च वने वै शून्यवृक्षताम् ॥ जायन्ते सप्त जन्मानि ततश्चण्डालतां ययुः । दरिद्राश्चैव मूर्खाश्च भविष्यन्ति त्रिजन्मकम् ॥ अन्यदेवार्थसन्दिष्टैः पुष्पैर्यो मामथार्चयेत् । ममैव त महागेहे मण्डकत्वं त्रजन्ति ते ॥ जन्मद्वयं तु वै मृढाः शूद्रतां यान्ति ते नराः । अन्यदेवगृहं गत्वा ह्यसात्वा यो त्रजेदगृहम् ॥ ममैव वसुघे तस्य फलं पापस्य मे शृणु । गृहाद्गृहमथो गत्वा भिक्षार्थी क्षुधितः स्वयम् ॥ भिक्षामलब्ध्वा तत्रापि दरिद्रो जायते नरः। चत्वारि चैव जन्मानि तेषामन्ते च योऽवुधः ॥ चण्डालयोनिमाप्नोति जन्मानि दश पश्च च । अन्यदेवसमं यस्त मन्यते मां त सोऽधमः ॥ चण्डालयोनितां याति जन्मानि नव पश्च च। कुसुमानां निवेद्यानां गन्धमाघ्राति यो नरः ॥ स पृतिगन्धसंयुक्तः कुष्ठी चैव धरे शुभे । भवति त्रीणि जन्मानि भवत्येव न संशयः ॥ विष्णुस्थानसमीपस्थान् विष्णुसेवार्थमागतान् । श्वपचान् पतितान् वापि स्पृष्ट्वा न स्नानमाचरेत् ॥

<sup>1</sup> ययुरित्येव सर्वत्र पाठ:.

उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पर्शशङ्कया । स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात् ॥ पिबेत् पादोदकं विष्णोर्वेष्णवानां विशेषतः । तत्र नाचमनं कुर्याद्यथा सोमे द्विजोत्तमः ॥"

''इति श्रीवाराहे पुराणे धरणीपश्चे द्वात्रिंशदपचारो नाम पञ्चचत्वारिं-शोऽध्यायः ॥ '' इति ।

अन्यत्र<sup>1</sup> तु द्वात्रिंशदपचाराः प्रकारान्तरेण पट्यन्ते । तत्र प्रकारान्तरेण चात्र च उक्तानुक्तसमुचयः कार्यः । तत्रेयमेका द्वात्रिंशदपंचाराः । प्रक्रिया ।

'' अपचारास्तथा विष्णोर्द्वात्रिंशत् परिकीर्तिताः । यानैर्वा पादुकैर्वापि गमनं भगवद्गृहे ॥ देवोत्सवाद्यसेवा चाप्रणामश्च तद्म्रतः । एकहस्तप्रणामश्च तत्पुरस्तात् प्रदक्षिणम् ॥ उच्छिष्टे चैव चाशौचे भगवद्गन्दनादिकम् । पादप्रसारणं चाम्रे तथा पर्यङ्कवन्धनम् ॥ शयनं भोजनं चैव मुधाभाषणमेव च ॥ उच्चैर्भाषा वृथाजल्पो रोदनाद्यं च विम्रहः ॥ निम्रहानुमृहो चैव स्त्रीष्ठ साकृतभाषणम् ॥ अश्वीलकथनं चैवाप्यधोवायुविमोक्षणम् ॥ कम्बलावरणं चैव परनिन्दा परस्तुतिः । शक्तो गौणोपचारश्चाप्यनिवेदितभक्षणम् ॥

<sup>े</sup> अन्ये तु—क, ख, ग, च, झ. भिष्याभाषणमेव च—घ, ङ, छ.

### तृतीयोऽधिकारः

तत्तत्कालोद्भवानां च फलादीनामनर्पणम् । विनियुक्तावशिष्टस्य प्रदानं व्यञ्जनादिषु ॥ पृष्ठीकृत्यासनं चैव परेषामभिवादनम् । गुरो मोनं निजस्तोत्रं देवतानिन्दनं तथा ''॥ इति ।

एवं प्रक्रियान्तराण्यपि तत्र तत्र प्राह्याणि । तथा -

"प्रमादादिप कीलालं यः स्पृशेद्वैष्णवो नरः। उपचारशतेनापि न क्षमामि वसुन्धरे ॥ स्वाधीनशयनं जल्पं स्वाध्यायं च विशेषतः। आसनारोहणं चैव न कुर्यात् केशवालये॥ यो विष्णोः प्रतिमाकारे लोहभावं करोति च। यो गुरौ मानुषं भावमुभौ नरकपातिनौ"॥

इत्याद्युक्तान्यपचारान्तराण्यपि द्रष्टव्यानि । एवं भगवन्मन्दिरे सावधानः परिहृतापचारः पूर्ववत् प्रणम्य विष्ववसेनादीन् अनुज्ञाप्य निर्गच्छेत् ।

ततः स्वदेवाधिष्ठितमाश्रमगृहादिकमागत्य, सुप्रक्षालितपाणिपादः स्वाचान्तः स्वर्ण-रजत-ताम्रादिपात्रैः स्वयं पूर्वाहृतेन मणिकप्रातहोंमाभिगमने ।
स्थेन वा गृहं संप्रोक्ष्य, स्वस्त्वविधिना स्वामि
भगवदात्मकं हुत्वा, देवगृहमागत्य दूरात् प्रणमेत् । अत्र चैवमभिगमनं
विक्तवंशेश्वरैर्दिशितम्—-

"ततः कुम्भं समादाय शुचिनापूर्य वारिणा । हरेराराधनार्थाय मौनी नियतमानसः ॥

1 जलेन-इति विशेष्यपदम् अपेक्षितं न किंमिश्चिदपि कोशे दश्यते.

पाषण्डावेक्षणादीनि वर्जयन् ' यन्नतः पथि ।
ध्यायन्नारायणं देवं यागभूमिं समाश्रयेत् ॥
ततः प्रक्षाल्य चरणौ स्वाचान्तः सुसमाहितः ।
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो ऽथवा मुनिः ॥
समिदाज्यादिभिर्द्रव्यैर्मन्त्रैरिप यथोदितैः ।
हुत्वामीनमिहोलादावुक्तं कालमि क्षिपन् ॥
पराराधनरूपेण कृतेनैव स्वकर्मणा ।
कृते निष्कल्मषे शुद्धे स्वस्मिन् मनसि सुस्थिते ॥
लब्धाधिकारो देवस्य ध्यानार्चनजपादिषु ।
विनिष्कम्यामिशालाया गत्वा यागगृहं स्वकम् ॥
अर्चयित्वा परात्मानं देशकालाद्यपेक्षया ।
पत्रैः पुष्पैः फलैर्वापि पूजाकालोक्तवर्त्मनाः ।
केवलाङ्गलिना वापि विहितेन यथा तथा " ॥ इति ।

अत पराराधनरूपेण कर्मणा शुद्धान्तः करणस्य ध्यानार्चनादिष्वधि-कारविधानात् केषांचित् कुदृष्टीनां मतं निरस्तम् । उक्तं च कुदृष्टि-मतोपन्यासमध्ये परकालस्रिभः ।

'' स्तुतिजपनिजिबम्बालोकनध्यानसेवास्मृतिकथनसमर्चाकर्मभिः श्रौतदूरैः ।
वृषभशिखरिनाथ त्वामभीष्सन्ति केचिच्छ्रुतिपथपरिनिष्ठपापणीयांध्रिपद्मम् '' ॥ इति ।

वर्जियेत्--क, ख, ग, च, झ.

² पूर्वकालोक्तवर्त्मना—घ, ङ, छ.

<sup>3 &</sup>quot; इति " शब्द: च कोश एव दश्यते.

### तृतीयोऽधिकारः

एवं च संगृहीतं नारायणमुनिभिः—

"पाषण्डादिभिरालापदर्शनादीनि वर्जयेत् । गृहानागत्य संक्षाल्य पादावाचम्य वाग्यतः ॥ द्वारपालाननुज्ञाप्य प्रविश्य सदनं हरेः । अभिगम्य च देवेशं निभृतः परया मुदा ॥ मनोबुद्धचिभमानेन सह न्यस्य धरातले । कूर्मवच्चतुरः पादान् शिरस्तत्रैव पञ्चमम् ॥ अष्टाङ्गेन प्रणामेन दिव्यशास्त्रोदितेन च । प्रणमेत् पुण्डरीकाक्षं भक्तिभारावनामितः ॥ द्वयेन तद्विवरणैः प्रपद्य प्रभुमीश्वरम् । निक्षिप्य चिरमात्मानं तत्पादाव्जे कृती भवेत्" ॥ इति ।

इह च--

" ब्राह्मे मुहूर्ते संप्राप्ते उत्थाय शयनात्ततः । स्नात्वाभ्यच्ये जगन्नाथं समाराधनमाचरेत् " ॥

इत्येतावत् सात्त्वतोक्तं सर्वेषां समानम् । शेषं तु तावत् तत्त्त्तंहितानिष्ठाना-मेव । एवं संहितान्तरेषु कालान्तरकर्मस्विप प्राह्मम् । जयाख्यसंहितायां तु सर्वसंहितोक्ताभिगमनं संप्रहेणोक्तम्—

> " त्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य प्रागंशं विष्र वासरे । जपध्यानार्चनस्तोत्रैः कर्मवाक्चित्तसंयुतैः । अभिगच्छेज्जगद्योनिं तच्चाभिगमनं स्मृतम् ॥ " इति ।

<sup>1</sup> सिमदानं समाचरेत्-घ.

² " सर्वेषां " इति पदं घं, ङ, छ कोशेषु नास्ति.

<sup>3 &</sup>quot; तावत् " इति शब्दः घ, ङ, छ कोशेषु नास्ति.

पाद्मे च आद्यन्तकर्मावच्छेदेन दिशतम्-

" कल्याणाचरणान्तं यत् कर्मजातं चतुर्भुख । उत्थानादिकमादेतदभियानमुदीरितम् ॥" इति ।

सन्ध्योपासनानन्तरकृत्यं चैवं विवृतम्—

"अभिवाद्य गुरून् वृद्धांस्तथा भागवतान् क्रमात्। प्रविश्य स्वाश्रमं देवमभिगम्य यथाविधि ॥ अर्चयेज्जपहोमान्तं दद्याद्गासं गवामि । अञ्जनालेपनैः सम्भिर्वासोभिर्भ्षणैस्तथा ॥ अलक्तकरसाद्येश्च ताम्बूलमुखशोधनैः । उपेतो मङ्गलैरन्यैर्न्येदभिगमिक्रयाम् "॥ इति ।

एतेन 'देवकार्य ततः कृत्वा गुरुमङ्गलवीक्षणम्' इति स्मृत्यभिष्रेतमपि विवृतम् । अत्र च 'उपेतो मङ्गलेरन्यैः' इति वचनं तत्तदाश्रमाविरुद्ध-मङ्गलदेवतावल्लभ-गुरुपूजास्तुतिनमस्कारादिकमपि संगृह्णाति । 'यासं गवा-मिप' इत्येतच परगोविषयम् । 'यासमुष्टिं परगवे दद्याच्चेव न लोपयेत्' इति श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रोत्तेः । कृष्णकलपेऽप्युक्तम्—'दद्याद्गासम्' इत्यारभ्य, 'गोषु चैवं प्रसन्नासु गोपालोऽपि प्रसीदति' इति । गवादिषु चान्ति-स्थितो भगवान् भाव्य इति जयाख्यसंहितायामुक्तम्—

" सोमसूर्यान्तरस्थं च गवाश्वत्थाग्निमध्यगम् । भावयेद्भगवद्विष्णुं गुरुविप्रशरीरगम्" ॥ इति ।

अतस्तत्र तत्र प्रयुक्तेष्विप कर्मसु न देवतान्तरभजनरूपत्वप्रसङ्गः । एवं व्यासाद्युक्तदेवादिनमस्कारोपहारनिवेदन-पुष्पादिप्रदान-वृद्धाभिवादन-गुरूप-

े उपेतो मङ्गलैरन्यैर्नयेदभिगमिक्रयाम् इति क, ख, ग, च, झ कोशेषु पूर्णमुपात्तम् . देवतानमस्कार—क, ख, ग, च, झ; देवतादिनमस्कार—ङ, छ. सेवन-तद्धिताचरण-वेदाभ्यास-जपाध्ययन-धारण-तद्र्थविचारण-धर्मादिशास्त्र -वैदिकनिगमवेदाङ्गावेक्षणप्रभृतीनि प्रथमकालकर्तव्यानि पूर्वाधिकारविशोधित-प्रक्रियया प्रतिसन्धेयानि । इति व्याख्यातमभिगमनम् ॥

उपादानम् ।

अथोपादानं व्याख्यास्यामः । तचैवं संगृहीतं वङ्गिवंशेश्वरैः—
''प्राप्तेऽथाह्रो द्वितीयेंऽशे स्वास्त्रमन्त्रेण धर्मतः ।
आर्जियत्वार्चनाद्रव्यमशेषं च यथोदितम्'' ॥ इति ।

उपादानार्हाणि श्रनहींणि च द्रव्याणि ।

तदेतद्वचाख्यातं नारायणमुनिभिः-

"अह्नो द्वितीयभागेन कृष्णाराधनतःपरः । द्रव्याण्याराधनार्थानि शास्त्रीयाणि समार्जयेत् ॥ प्रभूतानि विशुद्धानि शुद्धदेशोद्भवानि च । अरौद्राण्यनिषिद्धानि संगृहीतानि वैष्णवैः ॥ सुगन्धीनि मनोज्ञानि पुष्पाण्यभिमुखानि च । वासांसि धनधान्यानि चन्दनाद्यनुलेपनम् ॥ अन्यानि हविर्थानि तानि मूल्फलानि च । संक्षालितानि बहुशो देवभोग्यानि यानि च ॥

<sup>1</sup> गुरूपासन—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> चन्दनान्यनुलेपनम्—ङ, च, छ.

³ वासांसि इत्यारभ्य, देवभोग्यानि यानि च इति यावत् सार्थश्लोकः क, ख, ग, झ कोशेषु विमुक्तः.

द्धिक्षीराज्यमुख्यानि द्रव्याणि च विशेषतः । उत्तमानुपदंशांश्च मुद्गमाषादिकान्यपि ॥ ताम्बूलादीनि चान्यानि सर्वाण्यादाय सादरम् । यथाई तानि संस्कृत्य प्रक्रमेतार्चनं ततः '' ॥ इति ।

# यत्तंत श्रीसात्त्वते-

" प्रातरुत्थाय चिन्वीयात् स्वारामात् स्वयमेव हि । पूजार्थमस्त्रमन्त्रेण पुष्पादीन् यन्नतः सदा ॥ यायादरण्यमथवा निर्बाधं हि तदार्जयेत । अकण्टकदुमोत्थाश्च कण्टकदुमजा अपि ॥ हृद्याः सुगन्धाः कर्मण्या प्राह्याः सर्वे सितादयः । उग्रगन्धास्त्वकर्मण्यास्त्वप्रसिद्धास्तथैव च ॥ चतुष्पथशिवावासरमशानावनिमध्यजाः । क्षता अशनिपाताद्यैः कृमिकीटसमावृताः ॥ वर्जनीयाः प्रयत्नेन पत्रपुष्पफलादयः । अम्बुजानि सुगन्धीनि सितरक्तानि कानिचित् ॥ योक्तव्यानि पवित्राणि नित्यमाराधने त वै। साङ्क्राणि च पत्राणि भूगतान्येवमेव हि ॥ विहितान्यर्चने नित्यं यथर्तप्रभवानि च । न गृहे करवीरोत्थै: कुसुमैरर्चनं हितम् ॥ विशेषतः सकामस्य सिद्धिभृतियुतस्य च । अतोऽन्यथा न दोषोऽस्ति दोष उन्मत्तकादिभिः ॥ सद्यो हृतानां विहितं त्वम्लानानां यथाक्रमम् ।

<sup>1</sup> यथाकियम्—घ; यथाकिय:—ङ, छ.

पदानमम्बुसिक्तानां तेषां कार्यं न चान्यथा ॥ निर्दोषतां प्रयान्त्याशु मन्त्रिणामवलोकनात् । भवन्ति भक्तिपूतानि हृन्मन्त्रनिरतात्मनाम् ॥ '' इति ।

तदिदं नियमपरिच्छेदानुशिष्टत्वाद्विपर्ययानर्हमवधातव्यम् । शक्त-मिधकृत्य चात्र स्वारसिकं स्वयंप्रवृत्त्यादिकमुपदिश्यते । पक्षान्तरस्याप्य-न्यतानुज्ञानात् । अत्र वैशेषिकार्चनादिषु कदाचित् प्रातःशब्दस्य मुख्यार्थता । अन्यथा त्विभगमनविधिना प्रातःकालोपरोधात् । अन्येषु च सर्वेषु शास्त्रेषु द्वितीयकाल एव द्रव्यार्जनविधानात् । प्रातःशब्देन सिन्नकर्षवशात् त्वरातिशयसिद्धचर्थं तदुचितकालो लक्ष्यते । "सायं प्रातर्द्विजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्" इतिवत् । अत एवात्रत्यमुत्थानं च न स्वापानन्तरभावि । अपि तु "ततः पुष्पफलादीनामुत्थायार्जनमाचरेत्" इति जयाख्य-संहितोक्तमभिगमनानन्तरं देवसिन्नधेरुत्थानम् । इह च श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रोक्त-पुष्पिनयमः पूर्वाधिकारे प्रसङ्गाद्दितः । पाद्ये त्वेवं विचित्रद्रव्योपादा-नमुक्तम्

" उपादद्यात्तथा <sup>3</sup>पूजासाधनानि यथातथम् । पुष्पाणि फलमूलानि विविधान्योषधीरिष ॥ दध्यादि च हवियोग्यतण्डुलानि <sup>4</sup> गुडानि च । स्नानीयान्यपि वस्नाणि स्वादूनि सलिलानि च ॥

¹ पूटपकुशादीनां—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>quot; द्रव्योपार्जनमुक्तम्—क, ख, ग, झ.

³ उपादयायथापूर्व—क, झ; उपादयायथापूजा—ख, ग, च.

¹ तण्डुलादि—घ.

दर्भान् पत्राणि सिमिधो यथाशक्ति यथावसु । आहृत्य याच्ञयार्थैर्वा पूजास्थाने निवेशयेत् । नीत्वोपादानसमयमित्थं तदनु पूजयेत् ॥ " इति ।

अस्यां संहितायां संहितान्तरेषु पुष्पप्रकरण-हविष्पाकप्रकरणादिषु<sup>3</sup> च हेयोपादेयसमस्तद्रव्यविभागो द्रष्टव्यः। अत्र याच्ययेत्युक्तोऽर्यंमध-माधमपक्षः।

> " स्वप्रयज्ञकृतं शस्तं मध्यमं वन्यमुच्यते । अधमं तु क्रयकीतं याचितं विधमाधमम् ॥"

इति पुष्पप्रकरणोक्तस्य सर्वेषु द्रव्येष्वविशेषेण सञ्चरणात्।

भोजराजस्त्वेवं पुष्पेषु राजस-तामसादिविभागं पुष्पाङ्कुर-पत्र-मूल-धूप-दीप-वस्त्राभरणेषु वर्ज्यावर्ज्यविभागं च संजन्नाह— ''अथ पुष्पाणि त्रिविधानि— सात्त्विकानि राजसानि तामसानीति । युक्पेषु वर्ज्यानि च । युक्पेषु वर्ज्यानि च । युक्कानि सात्त्विकानि । रक्तानि राजसानि । युक्कानि तामसानीति । युक्कानि द्विविधानि— युक्कवर्णे वरुर्क्ष-मिति । युक्कं शंख-कुन्देन्द्वादिवर्णम् । वरुर्क्षं स्फटिकवर्णादि । रक्तं द्विविधम्— रक्तम् अरुणमिति । रक्तं जपाकुसुमादिवर्णम् । अरुणं किंगुकादिवर्णम् । पीतं द्विविधम्— पीतं हरितमिति । कृष्णं द्विविधम्—

<sup>1</sup> पर्णानि-घ, ङ, च, छ.

थ याच्ययाप्तैर्वा—क, झ; याच्यया तैर्वा—ख, ग; याच्ययार्थानि (१) (प्तानि) घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हवि:प्रकरणादिषु—क, ख, ग, च, झ.

<sup>4</sup> अयं इति शब्द: घ, ङ, छ कोशेषु न दश्यते.

<sup>े</sup> पारक्यं-क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> घ कोश एव 'च' कारो दश्यते. अस्मं चेति—क, ख, ग, च, झं.

नीलं स्यामिति । नीलं तापिञ्छादि । स्यामं विष्णुकान्तादि । फलमेषां भिद्यते — सात्त्विकादर्धफलानि राजसानि, तस्मादर्धफलानि । क्षां तामसानि इति । एतानि स्वारामोत्पादितानि, अत्रारण्यानि, क्षीतानि, प्रतिश्रहाल्ल्घानि, याचितानि शाद्याणि पञ्चविधानि पुष्पाणि । तत्र स्वारामजमुत्तमम् । आरण्यं मध्यमम् । क्षीर्तमधमम् । श्याचितमधमाधमम् । प्रतिश्रहण्ये दातुरेव फलम् । कर्तुः किञ्चिद्भवेत्रवा । तस्मात् प्रतिश्रहल्ल्धेः पुष्पैर्नार्चयेत् ।

करवीरौ पद्मौ <sup>10</sup> जाति-मिह्नकोत्पलानि तिन्त्रिणी-तगर-चम्पक-श्वेतार्क-कृटज - वकुल - केन्द्रली - तुलसी-तमाल-वनमौलै-मरुवक-शमी-सिन्दुवार-पलाश-सहदेवी - फणिज्जक - पुन्नाग - वंशपुन्नाग - क्षुद्रपुन्नाग - मालती-श्वेतकुमुद-कन्दल-पद्म - महापुष्प - नाग - सदाभद्रा - प्रियङ्गु - विल्व-वनमिह्नका-लक्ष्म्यगस्त्यद्वयं <sup>14</sup> वैष्णवी कणिकार (रो) द्वावशोको कुटजस्तथा <sup>15</sup> कारण्ड-नन्धावर्तद्वय-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्यामलं—क, ङ, च.

² नीलं तापिञ्छादि—ख, ग, च कोशेषु विमुक्तम्.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कृष्णश्यामं विष्णुकान्तादि—च.

<sup>4</sup> राजसादर्धफलानि—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> स्वारामोत्पन्नानि—क, झ; स्वारामोत्पन्नादीनि—च.

<sup>6</sup> अयाचितानि—ख ग, घ, च, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> क्रयकीतं—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> अयाचितं—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> याचितमधमाधमम्—क, ख, ग, झ कोशेषु विमुक्तम्.

<sup>10</sup> केतकीजाति—क, ख, ग, च, झ.

<sup>11</sup> त्रीणि-- घ.

<sup>12</sup> कदली—क, ख, ग, ङ, च, छ, झ.

<sup>13</sup> वनमाली—घ, ङ, छ.

<sup>14</sup> अतसीद्वयं-छ.

<sup>15</sup> लक्ष्म्यगस्त्यद्वयवैष्णवीकर्णिकाराशोक्कुटजस्तथा—क, ख, ग, च, झ.

क्षुद्रकेतक्य इत्यादीनि पुष्पाणि । एतानि तिथिभेदेन ग्रहणायन-सङ्क्रान्ति-व्यतीपात-विषुवादिभेदात् सङ्गवादिकालविशेषाच्च समग्रफलानि भवन्ति । तत्र तिथिपुष्पाणि—वैष्णवी-कंदले-पद्म-लक्ष्मी-सिन्दुवार-द्रोण-प्रियङ्गु-मालती-पाटल-केतकी-जातिमिल्लिका-महाजाति-पलाशाश्वत्थपत्राणि तिथीनामानु-पूर्व्येण पुष्पाणि गृह्णीयात् । नन्द्यावर्तकैः सङ्कान्त्यां भगवन्तं पूज्येत् । उपनन्द्यावर्तकैरयने । विषुवे तुलसीभिः । व्यतीपाते फणिज्जकैः । ग्रहणे भरन्दैः (१) पूज्येत् । सङ्गवे तत्तिथिचोदितं पुष्पं गृह्णीयात् । समे पद्मैः, धर्मे कुमुदैः, करवीरैविष्णुप्रिये, विल्वपत्रैविरागे भगवन्तं पूज्येत् ।

अत्र सङ्गवादयः काला अहरहः प्रवर्तन्ते । सङ्गवः समो विष्णुपियो धर्मो विराग इति पञ्च काला अध्यात्मविद्धिरुपदिष्टाः । उदयात्
पञ्चनाडीभ्यः सङ्गव उक्तः । तस्माद्विगुणमात्रात् सम उपदिश्यते ।
तावता विष्णुप्रियः । तावता धर्मः । तावता विराग इति । तत्र पूर्वापरो
भूत्वा नाडीद्वयतः सङ्गवादयो मुहूर्ता उक्ताः । तत्र सङ्गवे वैकुण्ठस्य
प्रीतिः, समेऽनिरुद्धस्य, विष्णुप्रिये शिंशुमारस्य, धर्मे बडवामुखाग्नेः,
विरागे किपलस्येत्येवं पञ्चानां पञ्च प्रीतिकालविशेषाः । दिवापुष्पैर्दिवापूजा मुख्या, रात्रिपुष्पैर्निशः; विहितेष्विष, छिद्धं मुकुलं जीर्ण पर्युषितं
भुक्तशेषं घातं परिम्लानमस्पृश्यस्पृष्टं जन्तुभिर्भक्षितं जन्तुभिरिषष्ठितमशुभदेशे पुष्पितमापद्यपि न गृह्णीयात् ।

¹ वैष्णब्ये, कदली—क, ग, च, झ; वैष्णब्ये कन्दल—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मरन्दे: इत्येव बहुषु पाठ: ; मकरन्दे:—ङ, छ ; मन्दरके: मकरन्दे:—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तत्तिथि---ग, घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> नाड्य:--क, ख, ग, च, झ.

<sup>5</sup> द्विगुणमात्र:--क, च, झ.

<sup>6</sup> भूत्वा इत्येव सर्वत पाठ: .

<sup>7</sup> जन्तुभिर्मक्षितं—क, ख, ग, घ, झ कोशेषु नास्ति.

पाणी प्रक्षाल्य पात्रे पुष्पाणि गृह्णीयात् । विधाय स्थापयेदनातपे प्रदेशे यथा न परिम्लायते । केवलपुष्पिनवेदनात् माला वरा । मालायाः सम्वरा । एकगुणा माला, बहुगुणा स्रक् । तत्र स्त्रैः पुष्पाणि न प्रथनीयात् निर्माल्यसमानि भवन्तीति । देवोद्दिष्टानां निन्दां न कुर्यात् , प्रशंसामेव सर्वदा कुर्यात् । देवोद्दिष्टं मनुष्यो न गृह्णीयात् देवस्वं भवतीति । यत्किंचित् पीतवर्णं पुष्पं जलजं स्थलजं वा तदापदि संप्राह्मम् । अनुक्तमि नान्यत्र । तत्रापि वर्जनीयानि विशेषेण वर्जयेत् ।

कारण्डं कृष्णवर्णं किपत्थं गिरिकणिकाम्र-विभीतक-शिरीष-मदयन्ति-निर्गुण्डि-सिन्दुवार-किंशुक-शल्मली-जपार्क-कनकोन्मत्त-कारञ्ज-विषपादप-वन्धूक-माधवी-नीपार्जुन-पाटलि-चिञ्चा-कोशातक्यलाव्-शिमूः इत्येतानि वृक्षवल्लीषु विशेषेण वर्जयत्। यव-मुद्ग-प्रियङ्गु-निष्पाव-शण-दूर्वा-भृतृण-माषाणामेवाङ्कुराणि गृह्णीयात्। अन्येषामङ्कुराणि निर्माल्यसमानि भवन्ति इति। अपामार्ग-सदाभद्रा-तुल्सी-विल्वाश्वत्थ-पलाश-धातकी-तमाल-गन्धपूर्ण-कृष्णा-ब्राह्मी-शमीवृक्षाणामेव पर्णानि गृह्णीयात्। उत्पलानामेव मुकुलं गृह्णी-यात्। पद्मोत्पलादीनां जलजानां दिनद्वयादूर्ध्व पर्युषितत्वम्। सर्वेषां मूलाना-मुशीरमूलमेव विशिष्टम्। देवदारुकृतं धूपं चन्दनागरुमिश्रितं विधूमाङ्गार-सम्भवं शस्तम्। सालसर्ज्ञरसं कृष्णागरुमिश्रितं प्राण्यङ्गवर्जितमन्यं वा धूपं निवेदयत्। पात्रे गव्येन सर्पिषा दिव्येन तेलेनापि कृतं सूत्रवर्तियुतं

<sup>1</sup> अप्रतापे प्रदेशे—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अनुक्तमप्यन्यत्र—क, ख, ग, झ.

³ कोरण्डं—ग, घ, ङ, छ.

<sup>&#</sup>x27; शियुशब्दस्य स्त्रीत्वं चिन्त्यम् ; शियु: इति क, ङ, च कोशेषु पाठ:.

<sup>5</sup> विशेषेण इति पदं घ कोश एव दश्यते.

<sup>6</sup> विधूमाङ्गारेत्यारभ्य कृष्णागरुमिश्रितं इति यावत् ङ. छ कोशयोः न दश्यते.

<sup>7</sup> दिव्येन इति पदं घ कोशे नास्ति.

मुखानिल्दीपितं दीपं भवेत् । दुकूलं क्षोमं नेत्रम्, सूत्रं वा कार्पासिकं सुगन्धधूपितं नवं वस्त्रं भवेत् । हेम-रज्ञमयमाभरणं दद्यात् । दोषयुतं भक्तपूर्वं वा मनुष्यैर्नाभरणं भवेत्" । इति ।

तदेतन्नानासंहितापरामर्शसमुद्धृतं सारम् । अन्यदिष सर्व तत्तत्सं-हितासु विस्तरेण द्रष्टन्यम् । श्रीशाण्डिल्यस्मृतौ च काष्ठपर्यन्तवर्ज्यावर्ज्यद्रन्य-विभागः कृतः । श्रीविष्णुस्मृत्यादिषु प्राण्यङ्गसुगन्धेषु कस्तूरी-मृगमदयो-रङ्गरागतया परिग्रहः । अर्चायां शुक्काम्बरसमर्पणं पद्म-कह्कारेतररक्तपुष्प-वर्जनमित्याद्यपि ग्राह्यम् । योगक्षेमार्थेश्वराभिगमनादिस्वरूपशोधनं च पूर्वा-धिकारसिद्धं न विस्मर्तन्यम् ।

एवं द्रव्याण्यार्जयतः प्रतिग्रहनियमश्च तत्र तत्र संक्षिप्तः । यथोक्तं उपादाने प्रति- श्रीशाण्डिल्यस्मृतौ-— ग्रहनियमः ।

" कुलटाषण्डपतितवैरिभ्यः कािकणीमपि । उद्यतामपि गृह्णीयान्नापद्यपि कदाचन ''॥ इति ।

उक्तं च श्रीसात्त्वते-

''तस्करात् पतितात् <sup>6</sup>षण्डाडुम्भलोभमदान्वितात् । मात्रावित्तं न गृह्णीयादभक्तादुपचारतः"''॥ इति ।

¹ मुखानिलदोप्तिदीपितं—क, ख, ग, च, झ; उखानलदीप्तिदीपितं इति चेत साधीयान्.

<sup>&</sup>quot;सारशब्द: सर्वेषु कोशेषु नपुंसकान्तत्वेनैव लिखितोऽस्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रस्मर्तव्यम्—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> स्वैरिभ्य:—शाण्डिल्यस्मृतिपाठः

<sup>5</sup> इत्यादि—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> चण्डात्—सात्त्वतसंहितापाठ:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>. अपचारतः—क, झ.

स्मर्यते च--

"केशवार्चा गृहे यस्य न तिष्ठति महीपते । तस्यान्नं नैव भोक्तव्यमभक्ष्येण समं हि तत् ॥" इति ।

अत्र 1 पक्षमन्नमपकं वा केशवार्चनरूपनित्यैधर्मरहिते गृहे न प्रति-याद्यम् । उभयत्रान्तशब्दप्रयोगात् । अन्यथा पक्षान्तमिति विशेषेण प्रयोगानु-पपत्तेः । प्रतियहगुणदोषविस्तरश्च धर्मशास्त्रेषु पठितव्यः । सर्वेषु चापदनाप-इशाभाविषु प्रतियहेषु यमोपदिष्टं मन्त्रविशेषं भगवान् शौनकः स्मरति—

> "दानं ददद्भिर्येरुक्तमच्युतः शीयतामिति । श्रतिश्रहीतृभिश्चैव न ते मद्विषयोपगाः ॥" इति ।

तथा बलादिमन्त्रान्तरेरिप तत्तन्निष्ठानां प्रतिग्रहादिः । यद्यप्यस्नमन्त्रेण सामान्यतः सर्वपुष्पादिग्रहणमुपदिष्टं तथापि तुलस्या मन्त्रविशेषास्तत्तत्करुपेषृ-पदिश्यन्ते, 'तुलस्यमृतजन्मासि ' इत्यादयः ।

एवं वृत्त्यर्थतयानुज्ञातैरध्यापन-याजनादिभिरिष यथाशास्त्रं प्रयुक्तैः समुचितानि समाराधनोपकरणानि सम्पादयेत् । पूर्वनिष्पन्नसंपूर्णद्रव्यस्तु न

प्रतिग्रहादिषु प्रवर्तेत । "आपत्स्वनन्तरा वृत्तिः" प्रतिग्रहोपाय-इत्त्यनुज्ञातेष्विप 'वृत्तिं प्राप्य विरमेत् ' इति स्मर-णात् न नित्यं प्रवर्तेत । कृषि-वाणिज्ये च स्वयं कृते

कुसीदं चैवमाद्यमि गत्यन्तरासम्भवे । 'सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढत्रताः' इत्याद्यक्तनन्दनवनकरणादियतनमि पुष्प-फलादिपूजोपकरणार्थ-तया उपादानकोटौ निविशते । अत्र परित्राजकानां न स्वयं पुष्पापचयादि

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तत्र—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> नित्यकर्म—क, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कुसीदं चेत्येवमाद्यपि—घ.

कर्तव्यम् । यथोक्तं यतिधर्मसमुच्चये— "फलपुष्पोत्पाटने प्रायिश्चत्त-विधानादद्भिः कर्तव्यमन्याहतेर्वा " इति । एषा च वृद्धवसिष्ठस्मृतिस्तत्रो-पात्ता— " जले मत्स्यादीनां स्थले पशु-मृग-सरीस्पपादीनां सर्वप्राणिनामभयं दत्वा पुष्प-मूल-फलोपादान-छेदन-मधुमांसानृतवचनदानानि वर्जयेत् " इति । इतरेषां तु स्वयं परतो वा अन्यारामादिसंभूतानामदत्तानां ग्रहणे तस्करत्वमिष स्यात् । इति तत्र तत्र द्रष्टव्यम् । स्मर्यते च द्रव्य-गृह-दारादिनियमो मन्वादिभिः—

> "यानशय्यासनान्यस्य कूपारामगृहाणि च । अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यातुरीयभाक् ॥ अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः । परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम् ॥" इत्यादिना ।

तिद्दह साक्षाद्वा परम्परया वा समाराधनोपकरणभृतशास्त्रीयसमस्तद्रव्यो-पादानेषु स्वशक्येषु ध्यानादिविरोधिकायक्केशकरबह्वायासरहितेषु न्यायतः प्रवर्तेत । इत्युपादानसंग्रहः ।

प्रभूतायासवर्जनमि हि<sup>3</sup> मुमुक्षूणामवश्यम्भावित्वेन परिगणितेष्वष्टसु
गुणेषु गौतमः पठित — "दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनस्या शौचमनायासो
प्रविसद्धद्रव्यस्य
प्रान्तरगुणो चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च
पादानम्।
गच्छितः यस्य तु ख्लु संस्काराणामेकदेशोऽपि

¹ कर्तव्यम्—घ कोशे नास्ति.

² द्रव्योपायेषु---क, ख, घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हि शब्द: ग, च, छ कोशेषु नास्ति.

<sup>4</sup> प्रभूतायासेत्यारभ्य पठित इति पर्यन्तं ख कोशे विसष्टम्.

अष्टावात्मगुणा अथ स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति । एवं सित वाह्यद्रव्यार्जनवत् संप्रीणनेषु प्रधानतमानाममानित्वादिगुणानां सदाचार्यसेवा-सत्सम्भापणादिभिर्ज्ञानवृद्धिहेतुभिः न्यायतः प्रवृत्तैः सम्यगुपार्जनमपि पूर्वसिद्धपरिपूर्णवाह्यपूजोपकरणस्य उपादानकोटी निवेशनीयम् । वाह्यद्रव्याभाव इव गुणाभावेऽपि महाभारताद्युक्ताष्टादशचण्डाल-षड्वृष्वलसंज्ञितहेयगुणयोगेन अनन्तरभावी ज्यानहत्वप्रसङ्गात् । अत एव हि तिर्वर्वन्धः क्रियते—''श्रुतादन्यत्र सन्तुष्टस्तत्रैव च कुतूहली'' इति । तस्मात् समाराधनोपयुक्तं वाह्यमान्तरं च सर्व यथार्र्मुपादद्यात् । इति व्याख्यातमुपादानम् ।

सव्यं पादं प्रसार्थ श्रितदुरितहरं दक्षिणं कुश्चयित्वा जानुन्याधाय सव्येतरभुजमपरं नागभोगे निधाय। पश्चाद्वाहुद्वयेन प्रतिभटशमने धारयन् शङ्खचके देवीभूषादिजुष्टो नवजलदिनभः पातु दिव्यः परो नः ।।

<sup>े</sup> यस्य तु खळु इत्यारभ्य अन्धमानो गौतमसूत्रभागः क, ख, ङ, च, छ, झ कोशेषु न दृश्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रवृत्ते: इति पदं घ, ङ, छ कोशेष्वेव विद्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> उपादानकाले—घ, ङ, च, छ.

⁴ अत एव श्रुतिनिर्वन्ध:—क, ग, च; अत एव हि श्रुतिनिर्वन्ध:—ख; अत एव हि श्रुतेनिर्वन्ध:—ङ, छ.

<sup>5</sup> समाराधनोपकरणं—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> सञ्येतरमितरभुजं—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> जुष्टो जनयतु जगतां शर्म वैकुण्ठनाथः इति सङ्कल्पस्यीदये पाठः.

अथेदानीं मन्त्रसिद्धान्तोपास्यपररूपविषयां भोगार्चनमयीम् इज्यां इज्याच्याख्यान- भाष्यकारप्रणीतनित्यग्रन्थविवरणमुखेन व्याख्यास्यामः। प्रतिज्ञा।

मन्त्रसिद्धान्ते परिवारभेदस्तु गुणीभृतैमूर्यन्तरयोर्वैकल्पिकः । तत्र प्रथममधिकारिविशेषे वृत्त-वर्तिष्यमाणयोः संगतिं दर्शयन् , "कर्मारम्भेण मन्त्रेण प्राप्तं कालमनुस्मरेत् । इज्यामेवाभिसन्दध्यात् सा योनिः सर्वकर्मणाम्" ॥

इति प्रशंसितम्, चिकीर्षितग्रन्थविषयभूतम्, अहोरात्रकृत्ये प्रधानांशं दर्शयति—'अथ परमैकान्तिनो भगवदाराधनप्रयोगं वक्ष्ये ' इति ।

अथशब्दस्य प्रसिद्धिप्रकर्षसिद्धानन्तर्थे संभवति, अर्थान्तरतात्पर्य-परिग्रहोऽनुपपन्न इति भाष्यादिषु स्थापितम् । अथ प्रथशब्दस्य गर्धैः यथावत् प्रपत्तिप्रतिपादनानन्तरम्, तत एव विवरणम् । तन्निष्ठाधिकारिविशेषसिद्धिसमनन्तरं वा । "यथा-वस्थितस्वरूप-रूप-गुण विभूति लीलोपकरणविस्तारमनुसन्धाय तमेव शरण-

मुपगच्छेदखिलेत्यादिना '' इति वक्ष्यमाणानुसाराच्च, अत्र तथाविध-शरणागतिविषयगद्यग्रन्थस्य पूर्ववृत्तत्वं विवक्षितमिति ज्ञायते । न च तत्र 'अखिलजगदाधार ' इत्यादिवक्ष्यमाणमात्रपङ्क्तिर्विवक्षिता । तस्याः प्रपत्ति-करणत्वादर्शनात् , यथावस्थितस्वरूप-रूप-गुण-विभूत्यादीनां च गद्य एव

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> गुणभूत<del>ः</del> ह, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वक्ष्य इत्यादि—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> गरो-क, ख, ग, झ.

वा शब्दः क, ख, ग, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> विषयप्रनथस्य-क, च, झ.

प्रपञ्चनात् , '' अनन्यशरणस्त्वत्पादारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये '' इति च तत्र कण्ठोक्तेः । तस्माद्यथोक्त एवात्री अथशब्दार्थः ।

परमश्चासौ एकान्तश्चेति परमैकान्तः । सोऽस्यास्तीति परमैकान्ती ।

एकत्र अन्तो निश्चयः प्राप्यतया प्रापकतया च ।

तदुभयं संभूय परमैकान्तः । परमश्चासौ एकान्ती च

इति वा समासः । तत्राप्यनन्योपायत्वानन्यप्रयोजनत्वयोः समुच्चयात्

पारम्यम् । अनन्योपायत्वं च अनन्यदेवताकत्वपर्यन्तम् । यथोक्तम्—

"चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि ते श्रुताः। तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठास्ते चैवानन्यदेवताः॥" इति।

अनन्यप्रयोजनत्वं च आत्मानुभवानन्दनैरपेक्ष्यपर्यन्तम् । तद्प्युक्तम्---

"ये तु शिष्टास्त्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः। सर्वे च्यवनधर्माणः प्रतिबुद्धस्तु मोक्षभाक्॥" इति।

एतेन तुल्यन्यायतया भगवदनुभवानन्देऽपिं फल्रित्वाभिप्रायो निरस्तः । मुक्तानन्दस्यापि सार्वभौमान्तः पुरशुकक्षीरास्वादनस्रखवत् स्वतन्त्रेण परेणैव स्वप्रीत्यर्थमुपपादितत्वात् । एवंविधं च परमैकान्तित्वं मन्त्रसिद्धान्तादिनिष्ठेष्वपि संभवतीति पूर्वाधिकारे स्थापितम् । दृश्यते च सदाचार्यसकाशायथावस्थितगद्यत्रयादिश्राविणामिदानीमपि तत्संभवः । तत्र हि यथावत्पारावर्यनिश्चयादन्यभक्त्युनमूलनेन अनन्यदेवताकत्वादिकं चं सिद्धचित । तां चावस्थां स्वयमेवाह भगवान् —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अत्र इति पदं क, ख, ग, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> एतेन भगवदानन्देऽपि—क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> च इति पदं घ कोशे न दश्यते.

<sup>4</sup> आह च स्वयमेव भगवान्—क, ख, ग, झ.

"अनन्यदेवताभक्ता ये मद्भक्तजनिषयाः। मामेव शरणं प्राप्तास्ते मद्भक्ताः प्रकीर्तिताः॥" इति ।

निरतिशयभोग्यभगवत्स्वरूपादिनिश्चयेन विषयान्तरवैमुख्यात् अनन्य-प्रयोजनत्वमि तत्रैव सिद्धचित । यस्यां दशायां भगवानत्यन्तासन्नः सुहृदा-दिवत् स्वच्छन्दाराधनयोग्यो भवति । यथोक्तं भगवता शौनकेन—

> "पराङ्मुखानां गोविन्दे विषयासक्तचेतसाम् । तेषां तत्परमं ब्रह्म दूराद्दूरतरे स्थितम् ॥ तन्मयत्वेन गोविन्दे ये नरा न्यस्तचेतसः । विषयत्यागिनस्तेषां विज्ञेयं च तदन्तिके ॥ " इति ।

परमैकान्तिनां देव-तान्तरवर्जनम्।

एवं परिमितविषयत्यागिनां परिमितदेवतान्तरत्यागो नियतो भवति ।

> ''कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । क्षिपं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।'' ''ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः । प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्मात् परिमितं फलम् ॥'' इति ।

परिमितफलसङ्ग-तदभावाभ्यां देवतासंबन्धासंबन्धप्रतिपादनात्। अतो यथा,

''परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि । सर्वेषणाविनिर्मुक्तः स मैक्षं भोक्तुमर्हति ॥ ''

¹ फलसङ्गसदसद्भावाभ्यां—घ•

इति प्रतिपादितस्य परमात्मेतरसर्वविषयविरक्तस्य प्रत्रजिताधिकारिणो देव-तान्तरवर्जनम्, तथा त्रिष्वप्याश्रमान्तरेषु प्रतिबुद्धाधिकारिणः । स्मर्थते च प्रत्रजितानां देवतान्तरार्चनत्यागः । अत्रिः—

> " त्रैकाल्यमर्चनं विष्णोर्देवतानां तदात्मनाम् । नमस्कारार्चनादीनि कुर्यान्नान्यस्य कस्यचित् ॥ " इति ।

ऋतु:---

'' ईश्वरो भगवान् विष्णुः परमात्मा महानजः । शास्ता चराचरस्यैको यतीनां परमा गतिः ॥ '' इति ।

पुनः स एवाह—

''ध्यायतेऽर्चयते योऽन्यं विष्णुलिङ्गमुपाश्रितः । कल्पकोटिशतैश्चापि गतिस्तस्य न विद्यते ॥'' इति ।

एवं प्रतिबुद्धानां सर्वेषां देवतान्तरवर्जनं प्रागेव दर्शितम् । एतेन-

"देवताप्रतिमां दृष्ट्वा यतिं चैव त्रिदण्डिनम्। 'नमस्कारं न कुर्याचेदुपवासेन शुद्धचिति॥"

इत्यादिकमपि प्रतिबुद्धेतरविषयं मन्तव्यम् । प्रतिबुद्धस्यापि स्वनमस्कार-योग्यभगवत्तत्परिवारादिप्रतिमासु लब्धावकाशमेतत् ।

निषेधानुवर्तने समा-राधनानहीत्वम् ।

एवं परमैकान्तिशब्देनाधिकारिविशेष उक्तः । तस्य च,

''परदाररतश्चैव परद्रव्यापहारकः । न स्पृशेन्मामनादृत्य स्पृष्ट्रा च पतितो भवेत् ॥ '' इत्यादिभिरनर्हतापादकानि सर्वाणि तत्र तत्र द्रष्टव्यानि । संगृहीतं च समाराधनोपयुक्तसर्वद्रव्यसाधारण्येन वङ्गिवंशेश्वरैः—

> '' निषेधाविषयीभावादते नैवापरो गुणः । प्रीतिहेतुः परेशस्यं स्वार्चनाङ्गेषु वस्तुषु ॥ '' इति ।

आराधकस्यापि हि अर्चनाङ्गवस्तुत्वमिविशिष्टम् । यथा च प्रशस्तजातिष्वेव तुलस्यादिपत्र-पद्मादिपुष्प-रम्भादिफल-गङ्गातोयादिषु तैस्तैरुपहितिनिमित्तैर्नि- षेधिविषयता, एवमाराधकेऽपि यतःकुतिश्चिदुपघातात् आप्रायश्चित्तादनर्हतया निषेधिवषयत्वं भवति । अन्यथा 'नाविरतो दुश्चरितात् ' इत्यादिश्चित्तिकोप-प्रसङ्गात् । उपहितिविषयस्प्रष्टिष्टिच्चादिषु च प्रायश्चित्तविधानात् । ब्रह्मविदो-ऽपि द्युत्तराघाश्चेषवचनं प्रामादिकविषयँमिति स्थापितं भाष्यादिषु । ''सर्वात्रानुमितश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् '' इत्यादिभिश्च सूत्रैरयमर्थः सिद्धः । अपि च राजवदुपचारो द्यत्र विधीयते । राजोपचारवृत्तिश्चापचारपरिहार-प्रधाना, तद्वदिहापि । यथा च गुणवित राजिन सेवकानां सापराधानामपि क्षामणमात्रेण निरपराधता तथेहापीति तल्लाभः । इदमिष संगृहीतम्—

'' अज्ञानादथवा ज्ञानादपराघेषु सत्स्विप । प्रायश्चित्तं क्षमस्वेति प्रार्थनैकैव केवलम् '' ॥ इति ।

#### यत्त्वनन्तरमुक्तम्---

" अर्चनादिष्वनर्हत्वान्न कश्चिन्नापराध्यति । अतोऽनङ्गीकृताशेषकर्तृदोषविमर्शया ॥ कृपयैवास्य देवस्य सर्वोऽप्यर्हति तत्क्रियाम् " ॥ इति---

<sup>1</sup> सर्वाणि-क, ख, ग, च, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रामादिकादिविषयं--- घ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इति लाभ:—घ, ङ, छ.

एतदपि क्षामणयोग्यताख्यापकम् । अन्यथा क्षमस्वेति प्रार्थनाविधानानुपपत्तेः । न चैतावता कृतापराधेन विभयेन भवितव्यम् ।

'' प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्पर्शनं वरम् '' इति न्यायात् ।

त्रकर्मण्यतापादका दोपाः ।

अत्र चाकर्मण्यताहेतूनपराधानेवमाह<sup>3</sup> भगवान्---

''शृणु सुन्दिर तत्त्वेन आहारस्य विनिर्णयम् । आहारो यस्त्वनाहारस्तच्छृणुप्व वसुन्धरे ॥ भोजनं यस्तु भुझीत मम योगाय माधिव । अशुभं कर्म कृत्वापि पुरुषो धर्मसंश्रितम् ॥ आहारं चैव कर्मण्यमुपयुझीत नित्यशः । 'सर्वेषां च ततः कर्म प्रवृत्तेः प्राणधारणम् ॥ अकर्मण्यानि वक्ष्यामि यैर्न तुष्यामि संप्रति । राजान्नं च न भोक्तव्यं मम भक्तैः कदाचन ॥ राजान्नेन तु भुक्तेन त्वपराधो महान् भवेत् । द्वात्रिंशदपराधांस्तु न सेवेत मम प्रिये ॥ भोज्यान्नपानाहारेषु ये मया परिकीर्तिताः । दन्तकाष्ठमखादित्वा यस्तु मामुपसंपिति ॥ द्वितीयमपराधं तु धर्मविन्न प्रवर्तते । गत्वा मैथुनसङ्गं तु यस्तु मां स्पृशते नरः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> प्रार्थनानुपपत्तेः—क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कृतापराधेन—क, ख, ग, च, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> अपराधानाह—-क, ख, ग, च, झ.

<sup>4</sup> सर्वे चात्रैव कर्मण्या बीह्यः शालयस्तथा । इति वराहपुराणपाठः

तृतीयमपराधं तु कल्पयामि वसुन्धरे । दृष्टा तु मृतकं देवी यस्तु मामुपसर्पति ॥ चतुर्थमपराधं तु न क्षमामि वसुन्धरे । स्पृष्ट्या रजस्वलां नारीं यस्तु मामुपसर्पति ॥ पञ्चमं त्वपराधं च दृष्ट्रा वै न क्षमाम्यहम् । स्पृष्टा तु मृतकं चैव संस्कारं मृतकस्य वै॥ अपराधिममं षष्ठं न क्षमामि वसुन्धरे । ममार्चनविधौ काले वातं मुञ्जति निर्घणः ॥ सप्तमश्चापराधोऽयं मम देवि न रोचते । ममैवार्चनकाले तु पुरीषं यस्तु मुञ्जति ॥ अष्टमश्चापराधोऽयं ममात्र तु न रोचते । मदीयार्चनकाले त यो हि बाचा प्रभाषते ॥ नवमं चापराधं तु न क्षमामि वसुन्धरे । यस्त नीलेन वस्त्रेण प्रावृतो मां प्रपश्यति ॥ दशमश्चापराधोऽयं मम देवि न रोचते । परिधायैकवस्त्रं च यस्तु वै मां प्रपद्यते ।। एकादशापराधस्त मम विप्रियकारणम् । कद्धस्त यश्च कर्माणि कुरुते कर्मकारकः ॥ द्वादशं चापराधं तु कल्पयामि वसन्धरे । अकर्मण्यानि पुष्पाणि यस्तु मामुपकल्पयेत् ॥ त्रयोदशापराधं तु न क्षमामि वसुन्धरे । यस्त रक्तेन वस्त्रेण कौसुम्भेनाधिगच्छति ॥

¹ ह्यू — क, ख, ग, च, झ. ² प्रपश्यति — क, ख, ग, च, झ.

चतर्दशापराधं त न क्षमामि वसन्धरे । अन्धकारे तु मां देवि यः स्पृशेत(त्) कदाचन ॥ पञ्चदशापराधं तं कल्पयामि वसुन्धरे । यस्तु कृष्णेन वस्त्रेण मम कर्माणि कारयेत् ॥ षोडशं चापराधं तं कल्पयामि न संशय: । वासः समबध्नवन् वै यस्तु मध्यपकल्पयेत् ॥ सप्तदशापराधं तं कल्पयामि वसन्धरे । श्वानं स्पृष्टा ममान्यद्वा यो दद्यान्मम माधवि॥ अष्टादशापराधं तं कल्पयामि न संशय: । वाराहं यस्तु मांसं वै भक्षयित्वा प्रपद्यते ॥ एकोनविंशापराधं प्रतिजानामि माधवि । जालपादं समश्चन् वै यस्तु मामुपसर्पति ॥ अपराधं विंशतिमं<sup>2</sup> कल्पयामि वसुन्धरे । स्पृष्ट्या वै दीपकं यस्तु मोहात् स्पृशति माधवि ॥ एकविंशापराधं तं कल्पयामि वसुन्धरे । इमशानं यस्त वै गत्वा मम चैवाभिगच्छति ॥ द्वाविंशमपराधं त तमहं चोपकल्पये। पिण्याकं भक्षयित्वा तु मम चैवोपचंक्रमेत् ।। त्रयोविंशापराधं तं नरो मम च कल्पयेत्। मज्जनानवजानन् यो मां तु पश्यति माधवि ॥ चतुर्विशापराधं तं कल्पयामि वसुन्धरे । एकहस्तप्रणामं च यः करोति च भामिनि ॥

¹ जालघातं—क, ङ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> विंशमिमं इति चेत् सम्यक् .

<sup>3</sup> च कोशादन्यत्र उपचक्रमेत् इति पाठः

पञ्चिवंशापराधं तं न क्षमामि वसुन्धरे ।
परप्रापणकेनैव यस्तु मामिमगच्छित ॥
सप्तिवंशापराधं तं न क्षमामि वसुन्धरे ।
नवाग्रं ये तु ब्रीहीणामदत्वापीह भुञ्जते ॥
अष्टाविंशापराधं तं कल्पयामि वसुन्धरे ।
अदत्वा सुमनो यो वै धूपं मे दातुमिच्छिति ॥
एकोनित्रंशापराधं कल्पयामि वसुन्धरे ।
सोपानत्कस्तु यो मत्यों मामेवमुपसर्पति ॥
अपराधिममं त्रिंशं कल्पयामि वसुन्धरे ।
भेरीमताडियत्वा तु यस्तु मां प्रतिबोधित ॥
एकत्रिंशापराधं तु कल्पयामि वसुन्धरे ।
अजीर्णरसमाविष्टो यस्तु मामुपसर्पति ।
महापराधं तद्विद्याद्द्वात्रिंशिमह चोत्तमम् " ॥ इति ।

एवमेतान्यन्यानि चानर्हतानिमित्तानि परिहरतः, संभवे च सानुतापं यथो-चितं प्रायश्चित्तमनुतिष्ठत इह समाराधनाधिकारित्वम् ।

एवं जात्यादिनिबन्धनाधिकारविशेषोऽपि शास्त्रेषु श्रूयते । यथोक्तं जात्यादिनिबन्धनो- श्रीसात्त्वते--- उप्यधिकारविशेष: ।

" अष्टाङ्गयोगसिद्धानां हृद्यागनिरतात्मनाम् । योगिनामधिकारः स्यादेकस्मिन् हृदयेशये ॥ व्यामिश्रयागमुक्तानां विप्राणां वेदवेदिनाम् । समन्त्रे तु चतुर्व्यूहे त्वधिकारो न चान्यथा ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वेदवादिनाम्—ख, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मन्त्रे तु चातुर्व्यृहे तु अधिकारो-क, ख, ग, च, झ.

त्रयाणां क्षत्रियादीनां प्रपंत्रानां च तत्त्वतः । अमन्त्रमधिकारस्तु चातुर्व्यृहिकियाकमे ॥ सिक्रिये मन्त्रचके तु वैभवेऽिष विवेकिनाम् । ममतासित्ररस्तानां स्वकर्मिनरतात्मनाम् ॥ कर्मवाङ्मनसेः सम्यग्भक्तानां परमेश्वरे । चतुर्णामधिकारो वै वृत्ते दीक्षाकमे सित ॥ एवं संप्रतिपन्नानां मन्त्रपूर्व यथास्थितम् । विधानमेकमूर्तीयं समाकर्णय साम्प्रतम् ॥" इति ।

जयादिषु चाप्तादिभेदो द्रष्टव्यः । सर्वेषामन्ततो भगवत्प्राप्तिः समाना-विकलानामपि भागवतानाम् \* \* \* \* \* \*

# [अत्र सर्वेष्वादर्शकोशेषु ग्रन्थांशो लुप्तो विलोक्यते ।]

अथ स्वाध्यायं व्याख्यास्यामः । चतुर्थे काले संप्राप्ते स्वावगत-वेदवाक्यार्थव्यक्तीकरणाय विदितसकलवेद-तदर्थानां स्वयोगमहिमसाक्षात्कृत-परावरतत्त्वयाथात्म्यानां मनु-पराशर-पाराशर्य-शुक-स्वाध्यायविधिः । शौनकादीनां महर्षीणां प्रवन्धान् अवण-मनन-जपा-दिभिरभ्यसेत् । तदिदमुक्तं व्यासेन तत्कालकृत्यम्—" इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्" इति । दक्षेण तु " इतिहासपुराणाभ्यां षष्ठं सप्तम-मभ्यसेत्" इति । एवम् " भुक्त्वोपस्थाय चादित्यं पुराणानि सदा पठेत्"

प्राप्ते-क, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कियान् प्रन्थांशो छप्त इति न ज्ञायते.

³ 'महर्षीणां प्रबन्धान् ' इति स्थाने 'वेदोपवृंहणानि ' इति पदं—क, ख, ग, च, झ कोशेषु दश्यते.

इत्यादिकं च द्रष्टव्यम् । उपवृंहणिनरेपेक्षस्य उपवृंहणीयवेदभागजप एव युक्तः । तत्रापि साक्षाद्भगवत्प्रतिपादक एव भागो जप्य इति श्रीशाण्डि-ल्यस्मृत्यादिषूक्तम् । संग्रहरुचीनां महामन्त्रसक्तानां च सर्वसारभूतव्यापक-मन्त्रजपोपदेशः ।

जपादिकालेऽपि गुर्वादिषु मौनवर्जनं सर्वत्रोक्तम्। आह चैवं बोधायनः—

स्वाध्यायमध्ये गुर्वादिपुरस्कारः ।

> " जपमध्ये गुरुर्वापि वैष्णवो यः समागतः । संभाषणादिपूजां तु तस्य ऋत्वानुमान्य च ॥ अनुश्रान्य ततः कुर्याज्जपशेषं समाहितः" । " सर्वस्य प्रभवो यस्माद्विष्णुपादाश्रया नराः ॥ तन्मूलतः क्रियाः सर्वाः सफलास्तु भवन्ति हि ॥" इति ।

तत्र मौनमन्त्रार्थिचन्तनादयो नियमास्तत्र तत्र ग्राह्याः । शिष्य-गुरु-सब्रह्मचारिभिः श्रेयोऽर्थिभिरनस्युभिः वीतरागैः सह वादः, "बोधयन्तः
परस्परम्" इत्युक्तसंवादोऽपि तत्त्वनिर्णयफल्द्वाविशेषात् इतिहास-पुराणादिवत् स्वाध्यायकाल एव प्रवर्तनीयः । स्मरन्ति चाभिगमनान्तःपातिनि पूर्वयामस्वाध्याये— "जपेदध्यापयेच्छिष्यान् धारयेच विचारयेत्"
इति । "विचारोऽभ्यसनं जपः" इति च । उक्तं चानुयागविधानानन्तरं श्रीसात्त्वते "समाचम्य पुनर्यायात् प्रयतो भगवद्गृहम्"
इत्युक्त्वा,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> च कोशादन्यत्र च कारो न विद्यते.

"मनोबुद्धचभिमानेन सह न्यस्य धरातले। कूर्मवच्चतुर:पादान् शिरस्तत्रैव पञ्चमम् ॥"

इत्यष्टाङ्गप्रणामं च विधाय,

अष्टाङ्गेन नमस्कृत्य ह्युपविश्याम्रतो हरेः । आगमाध्ययनं कुर्यात् तद्वाक्यार्थविचारणम् ॥ " इति ।

तदिह भगवत्त्रीणन स्वचित्तरञ्जकेतिहास-पुराण-स्तोत्र-निगमान्तद्वय-व्यापक-मन्त्रादीनां श्रवण-मनन-प्रवचन-जपादयो वाद-संवादादयश्च यौगिकज्ञान-प्रदीपस्त्रेहायमानाः,

> '' पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चैव सर्वशः । अनिबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याचतुर्विधम् ॥ ''

इत्यादिनिदिशितविविधवाचिकपापोदयप्रतिविधिनश्च सर्वे व्यापारा यथासम्भवं संभूय पृथम्भूय वा स्वाध्यायीभवन्ति । शमाद्युपयुक्तशब्दशीलनं कुर्यादिति स्वाध्यायसारः । उक्तं हि महाभारते—

> ''यच्छूतं न विरागाय न धर्माय न शान्तये । सुबद्धमपि शब्देन काकवाशितमेव तत् ॥ '' इति ।

"न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षः" इत्यादि च ।

<sup>1</sup> कूर्मवदित्युत्तरार्ध घ, ङ, छ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इत्यादिना साष्टाङ्गप्रणामं—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> विभो:—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> विचारणात—ङ, छ.

<sup>ै</sup> इति च-क, ख, ग, च.

अथ लोहितायति भास्करे यथासूत्रं सायंसन्ध्योपासनम्, सायंहोमः, पुनर्यथाशक्ति भगवद्भिगमनैहविनिवेदनपूर्वकं भोज-सायंसन्ध्यादिकम् । नम् । केनचिन्निमित्तेन विल्रप्ते भोजने प्राणामिहोत्र-मन्त्रजपः, ततश्च रात्रियोग्यस्वाध्यायो योगश्चेति क्रमः । तत्र प्रमाणानि —

" उमे सन्ध्ये भगवानभिगन्तव्यः"

" नानिवेद्य हरेः किञ्चित् समक्षीयात् पावनम्"

" सायं पातर्द्विजातीनामशनं श्रुतिचोदितम् । नान्तरा भोजनं कुर्याद्मिहोत्रसमो विधिः ॥ "

" प्राणाभिहोत्रमन्त्रांश्च विलुप्ते भोजने जपेत्।"

" प्रदोषपश्चिमौ यामौ वेदाभ्यासेन यापयेत । तत्पूर्वापररात्रेषु युङ्जानः " इत्यादीनि ॥

<sup>2</sup>अनन्यप्रयोजनाधिकर्तव्यः पूर्वयामस्वाध्यायश्च त्रयोदश्यां प्रदोषारूय-काले<sup>3</sup> वर्जनीय: । यथा संग्रहीतं कालविधाने— महाप्रदोषे मौना-चरणम् ।

> '' विषुवायनद्वितयपञ्चदशीप्रथमाष्ट्रमीषु कलिनाथतिथौ । रजनीमुखे च मदनाधिपतेर्विधिराह नाध्ययनकर्म नृणाम् ॥ " इति ।

## स्मृत्यर्णये चैतद्पात्तम्-

" मितसन्ध्यस्रयोदस्यां संस्मरैत्रात्मनो हितम् । अह्वोऽष्टांशेन संयुक्तं राज्यर्धे मौनमाचरेत् ॥ " इति ।

भगवद्भिगमनं—क, ख, ग, च, झ.
 अनन्यप्रयोजनाधिकारिकर्तव्यपूर्वयाम—क, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कालांशे—घ.

वयोदश्यामस्मरन्—क, ख, ग, झ; तयोदश्याघ स्मरन्—घ. (अत्र घ. ड. कोशयोः पाठौ अस्पष्टाक्षरा सतरां संदिग्धो च.)

एवं तत्कालनियतसावित्रीहोमादिव्यतिरिक्तदशायां प्रदोषाख्यकाले मौन-विधानात् मन्त्रजपादिकमपि वर्जनीयम्। यथोक्तं कृष्णमन्त्रकल्पे — "जपेन्न सन्ध्याकालेषु प्रदोपेष्वशुभेषु च" इति। विषुवायनादिषु तु स्वाध्यायजपमात्रं निषिद्धचते, मन्त्रजपादिकं तु विधीयते। उक्तं चाष्टाक्षर-जपस्य नित्यत्वं बोधायनेन—-

न चात्र मोनविधिकाले भगवद्धमीविच्छेदः । तदानीं यथाविधि मोनानुष्ठानस्यैव भगवत्सेवारूपत्वात् प्रवृत्तिविषया निवृत्तिविषया वा भगवदाज्ञैव
सर्वदानुवर्तनीया इत्यच्छिद्रानुष्ठानसिद्धिः । यद्यपि च अतिक्रयस्य प्रदोषे
हरिदर्शनादिकं प्रतिषिध्यते तच्चानुपालितं परमैकान्तिभिर्भाष्यकारादिभिः,
तथापि स्वगृहार्चार्यास्तिक्रयत्वार्त्तदनुज्ञा । उक्तं चैवं बोधायनीये पुराणसारसमुच्चये—

¹ गुरु:—घ.

² नित्यदेवार्चना—क, ख, च, झ.

³ यथाविहितमौनानुष्टानस्यैव—क, ख, ङ, च, छ, झ. (अयमेव पाठो यथाशब्द-विहीनो ग कोशोऽपि दश्यते.)

<sup>4</sup> स्वगृहार्चायाः इत्यत्र स्वशब्दः घ, ङ, छ कोशेषु न दश्यते.

<sup>5</sup> तिक्कयत्वात् इति बहुषु कोशेषु पाठः ; क, झ कोशयोः परं तिकयात्वात् इति वर्तते.

" आस्थानस्थः सदा सेव्यो विमानस्थस्तु कालतः । स्वगृहे सर्वदा सेव्यो मध्यरात्रं विना प्रभुः" ॥ इति ।

मध्यरात्रेऽप्युपरागादिनिमित्तविशेषसम्भवे स्नानादिपूर्वकभगवत्सेवाजपादिक-मवश्यकर्तव्यतया विधीयत इति न विरोधः ।

एतौ च स्वाध्याय-योगौ आहिकानुयागात् पूर्वमेव केषुचित् संहिता-स्वाध्याय-योगयोः विशेषेषु समाहृत्योपदिश्येते । यथा संगृहीतं नारायण-श्रनुयागात् पूर्वमेव मुनिभिः— समाहृत्यानुष्ठानम् ।

"पुनः प्रणम्य देवेशमहो भागे तुरीयके ।

द्विषडष्टषडणीदिमन्त्रेषु स्वानुसंहितम् ॥

विशेषेण जपेन्मन्त्रमष्टोत्तरसहस्रकम् ।

अष्टोत्तरशतं वापि यथाशक्ति दशावरम् ॥

गुर्वादींश्च नमस्कृत्य बीजशक्त्रचादिकं तथा ।

मन्त्रनाथं प्रणम्येशमापादादवलोकयन् ॥

जस्वा च सुचिरं योगमास्थाय प्रणमेद्धरिम् ।

स्वधाम नीत्वा देवेशं प्रहः सपरिवारकम् ॥

तत्रार्घ्यादिभिरभ्यर्च्घ रक्षां कृत्वास्त्रनायकैः ।

पुनः पुनः प्रणम्याथ होमाद्यं संविधाय च ।

अनुयागं ततः कृत्वा कृतकृत्यो भवेत्तरः " ॥ इति ।

¹ आपादादवलोकयन् इत्यारभ्य स्वधाम नीत्वा देवेशं इति यावत् ख, ग कोशयो: विसष्टम.

ै स्वधा मनसा देवेशं इति क कोशे ङ कोशस्य शुद्धिपत्रिकायां च दश्यते.

अयमेव क्रमो विस्तरेणोक्तस्तद्भुरुभिर्विङ्गवंशेश्वरैः । तथाहि --

'' प्राप्तमहश्चतुर्थोशं स्वाध्यायार्थमुदीरितम् । विज्ञाप्य विष्णवे तस्मै लब्धानुज्ञस्ततोऽपि च ॥ बाह्यार्थाद खिलाचेतः समाहत्येन्द्रियैः सह । जपन्नष्टाक्षरं मन्त्रं प्राणायामपुरःसरम् । प्रयतः परया भक्त्या पूर्वमेव समाहितः ॥ कराङ्गुलिशरीरेषु न्यासान् कृत्वा यथोदितान् । गुरुं मन्त्रमृषिं छन्दो देवताश्च यथाक्रमम् ॥ शक्ति बीजं च शिरसा प्रणमेदेवमाहतः । इदं गुरुभ्यः सर्वेभ्यः कियते शिरसा नमः ॥ मन्त्रज्ञानप्रदातृभ्यस्तद्भुरुभ्योऽपि सांप्रतम् । नमस्ते मन्त्रराजाय नमस्तेऽष्टाक्षरात्मने ॥ नमस्ते चेतनाधार परब्रह्माभिधायिने । स्थित्वान्तर्हृदये सर्वानात्मनः संनियच्छते ॥ ऋषयेऽष्टाक्षरस्यान्तर्यामिने हरये नमः । अष्टाक्षरमहामन्त्रवर्णसंख्याभिमानिनीम् ॥ छन्दश्च देवीं गायत्रीं शिरसा प्रणमाम्यहम् । मन्त्रशक्तिः स्थिता यस्मित्राश्रितेष्टार्थदायिनि ॥

<sup>1</sup> ऋषिच्छन्दोदेवताश्र—छ.

³ गुरुभ्य: पूर्वेभ्य:---क, च, झ.

<sup>ं</sup> संख्याभिधायिनीम्—क, ख, च, झ; मुद्रितकारिकापाटश्व.

<sup>5</sup> इष्टार्थसाधिनि—ख, ग; इष्टार्थडायिनी—च कोशे कारिकायामिप. 20

पदं नारायणायेति शक्तिं तां प्रणतोऽस्म्यहम् । अकाराद्र त्थितं बीजं वासुदेवाभिधायिनः ।। तद्वीजमस्य प्रभवं प्रणवं प्रणतोऽस्म्यहम् । <sup>3</sup>मन्त्रस्य देवतां चापि परमात्मानमन्ययम् ॥ नारायणं परं ब्रह्म नतोऽस्मि शिरसा हरिम । प्रणम्य चैवं गुर्वादीन् गन्धाद्यैरभिप्ज्य च ॥ अनिशं भगवद्भिम्बमापीठादवलोकयन् । जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं तदर्थमन् चिन्तयन् ॥ अष्टोत्तरसहस्रं वा शतं वा दश वोत्सकः । जपान्ते मनसा ध्यात्वा यथोक्ताकृतिमच्यतम् ॥ सपत्नीकं सान्यात्रं सद्वारपगणेश्वरम् । कृत्वैवं मनसा योगं सचिरं हृष्टमानसः ॥ उत्थाय च ततो योगादृण्डवत प्रणिपत्य च । स्तुत्वा च बहुभिः स्तोत्रैः कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् ॥ स्थित्वामे देवदेवस्य कृत्वा मुधि स्वमञ्जलिम् । ततः स्वस्मै प्रपन्नाय वते तेनाभये सति ॥

<sup>1</sup> प्रणमाम्यहम्—कारिकापाठ:

<sup>&</sup>lt;sup>थ</sup> वासुदेवाभिधायिनम्—ङ, छ ; कारिकायामपि.

³ 'मन्त्रस्य देवतां ' इत्यारभ्य 'शिरसा हरिम् ' इति यावत् एक: श्लोकः 'मन्त्र शक्तिः ' इत्यंस्य श्लोकस्य पूर्वं क, ख, ग, च, झ कोशेषु पृट्यते.

<sup>4</sup> अवलोकयेत्—क, ख, ग, च, झ; कारिकायामपि.

<sup>ै &#</sup>x27;स्वमञ्जलिम् ' इत्यनन्तरं 'जितन्त इति मन्त्रेण तं देवं शरणं व्रजेत् ' इति कारि-कायां श्लोकार्थम् अधिकं दश्यते.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> तस्मे प्रसन्नाय—क, ख, ग, ङ, च, छ, झ; स्वस्मे प्रसन्नाय—घ; स्वस्मे प्रपन्नाय इति तु कारिकापाठ;

निर्भयः सर्वभूतेभ्यो भवेन्निर्वृतमानसः । कर्मण्यवसिते तस्मिन दर्छभे दुष्करेऽपि च ॥ अर्ध्य दत्वा यथापूर्व स्वमात्मानं निवेद्य च। स्वनिवेदनमन्त्रेण दासशिष्यात्मजात्मनः ॥ सादर: स्वेन <sup>2</sup> शिरसा भक्तिनिन्न: <sup>3</sup> परात्मने । निद्ध्यात् स्वं च कर्तृत्वं तस्मिन्नेव परात्मिन ॥ क्षामयेचापराधान् स्वान् ज्ञानाज्ञानोपपादितान् । असद्यानिप सद्यांश्च कियमाणानहर्निशम् ॥ अज्ञानतोऽप्यशक्त्या<sup>5</sup> वा आलस्याद्दृष्टभावतः । कृतापराधं कृपया क्षन्तुमहिस मां विभो ॥ अज्ञानादथवा ज्ञानादशुभं यत् कृतं मया । क्षन्तव्यं तदशेषेण दास्येन च गृहाण माम् ॥ उपचारापदेशेन कृतानहरहर्मया । अपचारानिमान सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम ॥ शिरसा प्रार्थितेनैवं प्रसन्नेन परात्मना । क्षान्तसर्वापचारेण करुणामृतवर्षिणा ॥

<sup>1</sup> स्वं चात्मानं—क, ख, ग, घ, इ, च, झ.

² स्वोदकं स्वेन—क, ख, च, झ; सोदकं स्वेन—ग, ङ, छ; स्वोकरं स्येन—घ; अत्र 'सादरं स्वेन ' इति कारिकापाठ आहतः.

³ भक्तिनिष्ठ:—क, ख, च, झ; भक्तियुक्तः—ङ, छ; भक्तिनिध्रपरात्मने— कारिकापाठः.

¹ असह्यानविषद्यांश्र—क, ख, घ, च, झ; असङ्ख्यानिप सङ्ख्यांश्र—ग; असङ्ख्यान-विषद्यांश्र—कारिका.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> अशक्त्या वाप्यालस्यात्—क, च, झ.

वात्सल्योदार्यसौशील्याद्यनन्तगुणराशिना ।। अशरण्यशरण्येन कृपया परया स्वया । सस्मितालोकमधुरमाह्याद्भृतया गिरा ॥ दत्तं तत्पद्योर्युग्मं स्वयमेव स्वमर्धनि । वहंस्तचरणस्पर्शनिहताशेषकल्मषः ॥ आसित्वा सचिरं तस्य पुरतः परया मुदा । समुत्थाय ततस्तस्मै भूयो भूयः प्रणम्य च ॥ स्मारियत्वा स्वकं धाम तद्यानाय प्रणम्य च । दत्वाथ पादुकायुग्मं तत्र देवं समानयेत् ।। सपन्नीकं सान्यात्रं सद्वारपगणेश्वरम् । ततस्तद्र्हविन्यासं सूपधानं स्वलंकृतम् ॥ अनन्तभोगशयनमधिरूढे परात्मनि । आसीनयोस्तथा<sup>3</sup> देव्योर्देवपार्श्वे यथायथम् ॥ आसीनेष यथाभागं सेनान्यादिष सर्वतः । अथार्ध्यपाद्याचमनताम्ब्रलादि यथोचितम् ॥ देवाय देवीयुक्ताय सानुगाय निवेद्य च । प्रणम्य दण्डवद्भम्यां भूयो भूयः पुरो हरेः ॥ अनुयागादिकं चाथ चिकीर्षन्नाहिकं विधिम् । दत्तानुज्ञः परेणापि गमनायात्मनो बहिः ॥ निर्गन्तकामो निक्षिप्य देवं दौवारिकादिए । सभयः सानुतापश्च चण्डादीन् द्वारपालकान् ॥

<sup>1</sup> गुणशिलना—घ, ङ, छ.

² समापयेत्—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तदा—क, ख, ग, च, झ.

कुमुदादीन् गणेशांश्च चक्रादीन्यायुधान्यपि । गरुडं च विशेषेण शेषं शेषाशनं तथा ॥ प्रणम्य स्मारयेहेवं सस्त्रेहादरसाध्वसम् । निक्षिपन् जीवितिमव न्यस्यन्निव महानिधिम् ॥ निधित्सन्तिव चक्षः स्वमर्पयन्निव कल्पकम् । सर्वे भवन्तः सगणाः सन्नद्धाः सर्वदिक्ष्वपि ॥ सावधानाश्च तिष्ठन्त निक्षिपामि भवत्स्वहम् । मम नाथं मम गुरुं पितरं मातरं च मे ॥ हरिं श्रियं भवं चापि तान् पालयत सर्वतः । यथानिक्षिप्तरूपं मे सन्दर्शयत सर्वदा ॥ भवतः शरणं गत्वा ब्रजामि गतसाध्वसः । इति विज्ञाप्य तान् पश्चात् प्रार्थयेत हरिं गिरा ॥ नन् देव त्वमेवैकः संस्थावरचरं जगत्। ब्रह्मादिस्थावरान्तं च परिपासि विभिषं च ॥ संहरिष्यसि चाप्यन्ते रूपैः स्वैः स्वैर्यथेप्सितैः । केन त्वं पाल्यसे देव केन वा त्वं विहिंस्यसे ॥ अतस्त्वमेव त्वां देव्यो चण्डादीन पालकानपि। मां च मामकमप्येतत्सर्वे गृहमशेषतः ॥ पालयित्वा स्वसङ्कल्पमात्रेण मधुसूदन। त्वां मया त्वयि निक्षिप्तं विश्वस्तेनार्थिकल्पक ॥ आगताय यथाकालं सर्वे मे दातुमहिसि ।

<sup>1</sup> साध्वसः—क, ख, च, झ.

² विहन्यसे—क, च, झ.

इति विज्ञाप्य पुरतो दण्डवत् प्रणिपत्य च ॥ होमं पितृक्रियां पश्चादनुयागादिकं च यत् । सर्वमावेद्य तेनैव नियुक्तस्ति चिकीर्षया ॥ वीक्षमाणस्तमेवैनं चक्षुषा स्निम्धपक्ष्मणा । मूर्भि न्यस्ताञ्जलिपुटो विनिष्कम्य शनैः शनैः ॥ बध्वा कवाटयुगलं रक्षां कृत्वा प्रणम्य च । होमाद्यमनुयागान्तं वैधं कर्म समाचरेत् ॥ " इति ॥

एवमष्टाङ्गयजनमध्ये स्वाध्याय-योगयोः समाहृत्योपदेशात् तत्तदेश-कालावस्था-भेदेन यथाक्रमानुष्ठानाशक्तौ इज्यादेरिप यथोचितकालान्तरे समाहरणं रहस्याम्नायादिषु प्रपश्चितमिहाविरुद्धमिति स्चितम्। स्वाध्याय-योगयोश्च यथावसरं मात्रया सर्वत्रानुप्रवेशः प्रागेव दर्शित इति व्याख्यातः स्वाध्यायः॥

अथ योगं व्याख्यास्यामः । तत्र, अनन्यप्रयोजनाधिकर्तव्यो योगविशेषः 'ईदृशः परमात्मायम्' इत्यादिना श्रीशाण्डियोगिविधः । ह्यस्मृत्युक्तः प्रागेव दर्शितः । श्रीसात्त्वताद्युपदिष्टयोगप्रकाराणामिवरोधश्च सम्यक् समर्थितः । तत्र भगवान् पराशरस्वेवमाहं —

"आत्मप्रयत्नसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः । तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥" इति ।

<sup>1</sup> तत्र पराशरस्त्वेवमाह भगवान्—क, ख, ग, झ.

अयमेव त्वनन्यप्रयोजनस्य योगः । क्षुद्रयोगान्तराणि तु सिद्धचन्तरार्थान्येव योगशास्त्रेषु पठ्चन्ते । यद्यप्यनन्यप्रयोजनस्यापि तत्र तत्रोक्तन्यासविद्या-भेदात् , स्वनिष्ठाविषयतत्तत्संहितोक्तप्रक्रियाभेदाच अनुसन्वेयरूप-गुण-विभ्-त्यादिकं नाना भवति । तथापि स्वरूपनिरूपकानन्दत्वादिपश्चकनिरूपित-स्वरूपे सर्वशेषिणि परस्मिन् ब्रह्मणि श्रीमति पुरुषोत्तमे तत्तद्विद्योदित-रूपादिविशेषविशिष्टे मनोवृत्तिनैरन्तर्यरूपत्वं योगस्याविशिष्टम् । अत एव,

> " पृथग्भृतेषु दृष्टेषु चतुर्ष्वाश्रमकर्मसु । समाधौ योगमेवैकं शाण्डिल्यः सममुक्तवान् ॥"

इति महाभारतवचनं सुसङ्गतं भवति ।

अत्र तु भाष्यकाराद्युक्तनित्य-गद्य-स्तोत्रादिषु यथानुसन्धानमुक्तं तथैव तत्सम्प्रदायनिष्ठैरनुसन्धेयम् । श्रीवैकुण्ठगद्ये तु अनन्यगतेः प्रपत्तिमेवा-पवर्गोपायं विधाय, तस्यैव क्षुधितस्यारोगस्य क्षीरात्र-योगे अनुसन्धेया भोजनादिवत् स्वयम्प्रयोजनतयैव ध्यानयोगिवशेषः विषयाः । तदनुबन्ध्यनुसन्धानविशेषाश्च प्रपश्चिताः । तथा हि—

"स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदम्" इत्यारभ्य "स्वामि-त्वेन सुहृत्वेन गुरुत्वेन च परिगृद्ध " इत्यन्तेन प्राप्य-प्रापकभूतशरण्याध्य-वसायमुक्त्वा, अनन्तरम् "ऐकान्तिकात्यन्तिकपरिचर्येकमनोरथः" इति पुरुषार्थविशेषिलिप्साया अनन्यप्रयोजनतां प्रतिपाद्य, "तत्प्राप्तये च तत्पा-दाम्बुजद्वयप्रपत्तेरन्यन्न मे कल्पकोटिसहस्रेणापि साधनमस्तीति मन्वानः" इत्यनन्योपायतानुसन्धानमभिधाय, "तस्यैव भगवतः" इत्यादिना "महा

वचनमपि सङ्गतं-ध.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तु शब्द: क, ख, ग, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> क्षीरात्रभोजनवत्—क, ख, ग, च, झ.

विभूतेः श्रीमतः " इत्यन्तेन शरण्यत्वाद्यपयुक्ताकारानभिधाय, "चर-णारविन्दयग्रहमनन्यात्मसंजीवनेन तद्गतसर्वभावेन शरणमन्वजेत '' इति श्राणवरणमेव मोक्षोपायत्वेन विधाय, ''ततश्च प्रत्यहमात्मोज्जीवना-यैवमनुस्मरेत् '' इति स्वतन्त्रप्रपत्तिनिष्ठस्यैव प्रत्यहं वपाणरक्षणार्थमोज-नादिन्यायेन आत्मोज्जीवनार्थमनुस्मरणविशेषं विधाय, विस्तरेण प्राप्यान्त-र्गतं परमपदं वर्णयित्वा, "महति दिव्ययोगपर्यक्केऽनन्तभोगिनि श्रीमद्वै-कुण्ठैश्वर्यादिदिव्यलोकमात्मकान्त्या विश्वमाप्याययन्त्या शेष-शेषाशनादिकं<sup>3</sup> सर्वे परिजनं भगवतस्तत्तद्वस्थोचितपरिचर्यायामाज्ञापयन्त्या शील-रूप-गुण-विलासादिभिरात्मानुरूपया श्रिया सहासीनम् " इत्यादिना "भगवन्तं नारायणं ध्यानयोगेन दृष्टा " इत्यन्तेन परिपूर्णध्यानमुक्त्वा, पुनः ''भगवतः '' इत्यारभ्य ''भगवत्परिचर्यायामाशां वर्धयित्वा '' इत्यन्तेन "मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत्", "कदा द्रक्ष्यति मां पतिः" इत्यादिवत् पुरुषार्थप्राप्तिमनोरथप्रकारान् प्रतिपाद्य, तयैवाशया तत्प्रसादोप-बृंहितया भगवदभिगमनं दूरात् सपरिवारस्य भगवतो नारायणस्य 'सम्स्त-परिवाराय ' इत्यादिना मन्त्रेण प्रणम्य, उत्थाय पुनः पुनः प्रणामं चाभिधाय, अनन्तरमेवमनुसन्धानमुक्तम् — '' अत्यन्तसाध्वस-विनयावनतो भत्वा भगवत्पार्षदगणनायकैद्वरिपालकैः कृपया स्नेहगर्भया दशावलोकितः सम्यगभिवन्दितस्तैस्तैरेवानुमतो भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण मामैकान्ति-कात्यन्तिकपरिचर्याकरणाय परिगृह्णीप्वेति याचमानः प्रणम्य, आत्मानं भगवते निवेद्येत् । ततो भगवता अमर्याद्शीलवता⁵ अतिप्रेमान्वितेनाव-

<sup>1</sup> मोक्षोपायत्वेनापि—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्राणरक्षणार्थं इति घ कोशादन्यत पाठ:.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शेष-शेषाशनादिकं इति गद्यत्रथपाठ: ; शेष-शेषाशनादि इति तु सर्वत्रान्यत्र पाठ:.

<sup>4</sup> अनन्तरमेव-क, झ.

<sup>5</sup> अमर्यादाशीलवता—क, ख, ग, च, छ, झ.

लोकनेन सर्वदेश-सर्वकाल-सर्वावस्थोचितात्यन्तशेषभावाय स्वीकृतोऽनुज्ञातश्च अत्यन्तसाध्वसविनयावनतः किंकुर्वाणः कृताञ्चलिपुटो भगवन्तमुपासीत । ततश्चानुभ्यमानभावविशेषो निरितशयपीत्या अन्यत् किंचित् कर्तुं द्रष्टुं स्मर्तुमशक्तः पुनरिष शेषभावमेव याचमानो भगवन्तमेवाविच्छित्रस्रोतोरूपेण अवलोकनेनावलोकयन्नासीत । ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेनाव-लोकनेनावलोक्य सस्मितमाह्य समस्तक्नेशापहं निरितशयसुखावहमात्मीयं श्रीमत्पादारिवन्दयुगलं शिरिस कृतं ध्यात्वा अमृतसागरान्तिनम्मसर्वायवः सुखमासीत " इति ।

अपि चात्र द्वयव्याख्यानरूपे गद्यत्रये निर्वेदभ्यस्तया कैङ्कर्यत्वराति-शयाच प्राभातिकेऽभिगमने मितगद्यानुसन्धानमुचितम् । वृहद्भद्यं तु समा-राधनकाले विशेषतोऽनुसन्धेयानां स्वरूप-रूप-गुण-प्राथनकाले विशेषतोऽनुसन्धेयानां स्वरूप-रूप-गुण-विशेषः। विभृति-देवी-भूषणायुध-परिजन-परिच्छद-द्वारपाल-पार्षदादीनां यथावदनुसन्धानहेतुत्या ''यथावस्थित-स्वरूप-रूप-गुण-विभृति-लीलोपकरणविस्तारमनुसन्धाय तमेव शरणमुपगच्छेत् अखिलेत्यादिना '' इति समाराधनस्यादी अन्ते च भाष्यकारैरेव विनि-

युक्तम् । श्रीवैकुण्ठगद्यं तु,

'' यामुनार्यसुधाम्भोधिमवगाह्य यथामति ।

आदाय भक्तियोगास्त्यं रत्नं सन्दर्शयाम्यहम् ॥ ''

इति प्रारम्भात्, पश्चादिष 'ध्यानयोगेन दृष्ट्वा 'इत्यभिधानात्, फलरूप-विलक्षणानुसन्धानभेदानां विधानात्, ''अविच्छिन्नस्रोतोरूपेणावलोकने-नावलोकयन् आसीत''इति कण्ठोक्तेश्च, योगार्थकल्पिते काले विशेषतोऽनु-

<sup>1</sup> अनुसन्धेयतया—क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> समाराधनादौ इति घ कोशादन्यत्र पाठ:.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> योगार्थसङ्कल्पकाले—-क, ख, ग, च, झ.

सन्धेयमिति भाष्यकाराशयः प्रतीयते । न च 'भक्तियोगारूयं रत्नम्'

इति प्रारम्भात् उपायभूतभक्तिविषयोऽयं प्रबन्ध इति
प्रपन्नानामि योगामुष्ठानम् । अनन्यगतिकस्य प्रपत्तेरेवात्रोपायत्वेनोपदेशात् , उपायभूते फलभूते चानुसन्धानिवशेषे
भक्तियोगशब्दप्रवृत्त्यविरोधाच । ततः सिद्धोपायैरप्ययं योगः स्वकाले निवेशनीयः । योगकालानियमादैकाष्ट्रयानुरूपे कालान्तरेऽपि कदाचिद्भवति ।
यामिन्यां भगवद्भ्यानस्य तु पावनत्वातिशयः स्मर्यते—

"उपपातकयुक्तोऽपि महापातकवानपि । यामिन्याः पादमेकं तु ब्रह्मध्यानं समाचरेत्" ॥ इति ।

योगस्य पञ्चप्रकार-भगवद्रुपविषयत्वम् ।

ततश्च--

परस्मिन् व्यूहाख्ये विभवनिवहेऽर्चावतरणे तथान्तर्यन्तर्यप्यंजहद्धिकारादिनियमाः । निरुद्ध्य स्वं चित्तं निरवधिमहानन्दजलधौ निरुतान्यापेक्षा नयत सफलं कालमखिलम् ॥

एषु च<sup>3</sup> परव्यूहप्रभृतिषु चित्तालम्बनेषु प्रपत्त्येकनिष्ठा नाथमुनिप्रभृ-तयः सुलभतमत्वेन परिपूर्णत्वाविशेषाच समाहितचित्तानामप्यनुसन्धेयमर्चाव-तारमेव चेतसः शुभाश्रयमालम्बन्तं । तत्र यद्यपि शीघ्रसाक्षात्कारहेतुभूतो

<sup>1</sup> अनुस्पकालान्तरे—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> तथाप्यन्तर्यन्तर्यजहत्—क, ख, ग, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चकारः क, ख, ग, झ कोशेषु नास्ति; ग कोशे एषु इति स्थाने येषु इति पाठ:.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> आलम्बन्ते—च.

योगे प्रपन्नस्य श्रर्चाः वतारानुसन्धानं सुख्यम् । मन्त्रविशेष उच्छिन्नसम्प्रदाय इति वृद्धा विदामासुः तथापि स्वावगतैर्मन्त्रविशेषैरमन्त्रकं वा यथासम्भवं यथा-सम्प्रदायं तदनुसन्धानमस्याप्यवर्जनीयमेव । '' सर्वा-

तिशायि षाड्गुण्यं संस्थितं मन्त्रविम्वयोः " इत्यादिना तस्य पूर्णत्वं सिद्धम् । श्रीवैखानसेऽपि तदनुसन्धानस्यैव मुख्यत्वं प्रतिपादितम् । यथोक्तं क्रियाधि-कारे----

" मानसी होमपूजा च वेरपूजेति सा त्रिधा"

### इत्युपक्रम्य<sup>2</sup>—

" यथोपयोगशवयत्वात् कर्तुं पुष्पादिपूजनम् । चक्षुषः प्रीतिकरणान्मनसोऽपि तथैव च<sup>3</sup> ॥ प्रीत्या संजायते भक्तिर्भक्तस्य सुलभो हरिः । तस्मात्त्रयाणामेतेषां वेरपूजा विशिष्यते" ॥ इति ।

### आह च भगवान् शौनकः-

" सुरूपां प्रतिमां विष्णोः प्रसन्नवदनेक्षणाम् । कृत्वात्मनः प्रीतिकरीं सुवर्णरजतादिभिः ॥ तामर्चयेत्तां प्रणमेत्तां यजेतां विचिन्तयेत् । विश्वत्यपास्तदोषस्तु तामेव ब्रह्मरूपिणीम् " ॥ इति ।

¹ तदनुसन्धानमप्यवर्जनीयमेव—क, ङ, च, छ, झ; तथानुसन्धानमप्यवर्जनीयमेव— ख; तदनुमत्यापि वर्जनीयमेव—ग.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> इति प्रक्रम्य—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> मनसो हृदयस्य च—इति घ कोशादन्यत्र पाठः

अतो यत्र कचित् भगवद्रूपे यथाशक्ति निरन्तरानुसन्धानं नाथमुनिष्रभृतिवत् सिद्धोपायैरपि निर्वेशनीयम् ॥

एवं तु सात्त्वतोक्तः सन्ध्यादिनिद्रान्तकर्मसंग्रहः-

सात्त्वताद्युक्तं सायं-सन्ध्यादिकम् ।

> "प्राप्तेऽश्य सन्ध्यासमये स्नात्वाधोजघनावधि"। क्षालियत्वा ततः कुर्योद्वाससां परिवर्तनम् ॥ अर्चियत्वार्ध्यपुष्पाधैर्देवमि यजेत्तथा। यथाशक्ति जपं कुर्योदासाद्य शयनं ततः॥ समाधाय बहिर्देवं निरालम्बपदे स्थितम् ॥ अप्रमत्तेन वै तावदनिरुद्धेन चेतसा। सह तेनैव वै निद्धा यावदभ्येति सांप्रतम्"॥ इति।

#### पाद्मे त्वेवमुक्तम्-

"ततः पश्चिमसन्ध्यायां प्राप्तायां तत्र चोदितम् । जपहोमादिकं सर्वे कृत्वा परमपूरुषम् ॥ अर्चियत्वा यथान्यायं यथापूर्वमशेषतः ।

¹ यथाशक्ति—क, ख, ग, झ कोशेषु नास्ति; अतः कचित् भगवद्रूपनिरन्तरातु-सन्धानं—ख.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> निवेशनीयम्—क, ख, ग, झ.

³ स्नात्वा वा जघनाविध—इति घ कोशादन्यत्र पाठः; स्नात्वा च जघनाविध इति ख कोशे.

<sup>ं</sup> अर्घ्यपूजायै:--क, ख, ग, झ.

⁵ स्थित:—ङ, च, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> अप्रयत्नेन--ग, घ, ङ, छ.

भुक्ता संविश्य शयने समुत्थाय महानिशि ॥ आचम्य प्रयतो भूत्वा ध्यात्वा परमपृरुषम् । योगासने समासीनो युङ्गीतात्मानमात्मिनि ॥ यथोक्तेन प्रकारेण यथाशक्ति चतुर्मुख । संहारक्रममाश्रित्य तत्त्वान्यात्मिनि संहरेत् ॥ आत्मानं चापि हृत्यद्मे परमात्मिनि विष्ठिते । संहरेदुत्थितो योगात् स्वापं क्वेशापहं त्रजेत् । इत्येष कथितो त्रह्मन् योगकालश्च पञ्चमः" ॥ इति ।

न चैतन्निरन्तरभगवदनुसन्धानं सनकादिसाद्ध्यमस्मदादिभिर्दुः-योगस्य यथाशक्तय- शकमिति मत्वोदासितव्यम् । यथारोग्यं भोजनवत नुष्टेयत्वम् । यथाशक्ति तदास्वादस्यापरित्याज्यत्वात् । उक्तं च

> " आयासः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम् । पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहर्निशम्" ॥ इति ।

अतो यथा वा<sup>2</sup>---

''द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं परमेश्वर । मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ''॥

इत्येतावद्वादिनोऽर्जुनस्य भगवान् विश्वरूपं स्वात्मानं दर्शयामास ; एवमत्रापि स्वानुभवसापेक्षान् यथामनोरथं परमोदारो भगवानेव स्वात्मानमनुभाव-

<sup>1</sup> च शब्दो घ कोशे नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वा शब्दः घ, ङ, छ कोशेषु नास्ति.

<sup>3</sup> स्वानुभवसापेक्षाणां—ङ, च, छ; घ कोशोऽत्र शिथिल:.

यति । अतो निर्यत्नलञ्चेन भगवदनुभवानन्दसन्दोहेन कृतार्थोऽस्मीति मन्य-मानः करण-कलेवरानुगुण्यावधि सुखमासीनो विविध-भगवस्कैङ्कर्यरूप-निद्वानुभवप्रकारः। व्यापारायस्तस्य करिष्यमाणयोगोपकरणभूतस्य करण-वर्गस्य विश्रान्तये स्वयमुपनमन्तीं निद्वां न निवार-

यत्। 'युक्तस्वमाववोधस्य' इति स्मरणात्। निद्रैव तदा कैक्कर्यम्। सुषुप्तो च "तदभावो नाडीषु तच्छूतेरात्मिन च" इति शारीरकस्त्रोक्तेन प्रासादखद्वापर्यक्कन्यायेन नाडीपुरीतद्बससु स्वात्मनः शयनमनुसन्धाय, लक्ष्मीपरिष्वक्कव्यञ्जकेन माधवशब्देन भगवन्तं संकीर्तयन्, "यथा प्रियया संपरिष्वक्तः" इत्यारभ्य, "प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाद्धं किंचन वेद नान्तरम्" इत्याम्नातप्रक्रियया परमात्मपरिष्वक्कि च परामृश्य, 'यत्करोषि' इत्यादिप्रस्थानेन निद्रामिष समाराधनत्वेन मन्यमानः, संशुद्ध-शुष्कपादः, शास्त्रोक्तप्रकारेण समुचिते स्थाने शास्त्रीये शयनीय चोदित-दिक्छिराः, शुद्धत्वानम्रत्वादिनियमयुक्तः, श्रीशाण्डिल्यस्मृत्याद्यक्तप्रकारेण स्वाराध्यस्य भगवतश्चरणारिवन्दयोविन्यस्तिशरस्कः, 'शयनासनयानादो' इत्यादिविधानात् तमेव माधवं हृदये ध्यायन् तमेव कीर्तयन् सुखं शयीत । यदा यदा च निद्राविच्छेदस्तदा तदा तमेव ध्यायेत् । संकीर्तयच्च तानि नामानि पुनरानिद्रागमात् । सोऽयं प्रदोषप्रभृति-ब्राह्ममुहूर्ताविधि सारस्वत-

¹ व्यापारायत्तस्य—क, ख, ङ, च, छ, झ; व्यापारायासितस्य—ग.

<sup>ै</sup> प्रासादखट्टाङ्गपर्यङ्कन्यायेन—गः, प्रसादखट्टापर्यङ्कन्यायेन—च. 🕡

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ब्रह्मणि—ख, ग, घ, ङ, छ.

<sup>4</sup> इत्यादिप्रक्रियया-क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> परमात्मनि परिष्यङ्ग—इति घ कोशादन्यत्र पाठ:.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> श्रद्धत्वादिनियमयुक्त:-- घ.

<sup>7</sup> हदयेऽपि--- घ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> च शब्द: घ कोशादन्यत्र नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मुहूर्तपर्यन्तं—ङ, छ.

स्रोतस¹ इव विश्रमान्तरितस्य योगस्यावसरः । अवसरान्तरेऽप्यैकाय्र्यसम्भवे कर्मान्तरसङ्कोचेन स्वीकार्य इति² प्रागेवोक्तम् ॥

एवं वर्तमानस्य सर्वः कालोऽप्यवन्ध्यो भवति । सर्वे व्यापाराः
कैङ्कर्यरूपा भवन्ति । सर्वोऽप्यानुषिङ्गको भोगः कीडाशुकक्षीरास्वादन्यायन स्वामिभोगशेषभूतो भवतीति, भगवत्केङ्कर्येकरतेः
पञ्चकालपरस्य सर्वो 
व्यापारः केङ्कर्यरूपः ।

पर्मेकान्तिनोऽनादिमायानिशावसानेऽनन्तमोक्षावसर प्रारम्भे च प्रत्यूषवदास्थितोऽयमायुःशेषकाल इति स
चायमौत्सर्गिकः कम उक्तः । अपवादे तु व्युत्कमिवलोपादिप्रवृत्तिः ।
तथा हि—उपवासदिवसेष्वेकादश्यादिषु अनुयागस्य लोपो भवति । सप्ता-

पञ्चकालानुष्ठानकमस्य क्रिक्त नियतत्वव्यञ्जनाय भाष्यकाराणां तदनुक्तिः । तदर्थअपवादः ।

कालश्च त्रिस्मन् दिवसे स्वाध्याय-योगादिष्वन्यतमेन

यथोचितं यापनीयः । कदाचित् द्वादश्यादिषु प्रभाते पारणं भवति ।

तदर्थं पूर्व यजने कृतेऽपि स्वकालप्राप्तं मध्यन्दिनयजनं सप्ताङ्गं तिष्ठति ।

वैशेषिकार्चनेषु बहुषु एकदिवसे क्रमात् संभवत्सु "अङ्गगुणिवरोषे च

तादर्थात्" इति न्यायेन उपादानादिप्रवृत्तिर्लेशतः प्रतिरुद्ध्यते । तत्र

पूर्वदिवसार्जितैर्द्रव्यैः परोपनीतैर्वा तत्तिक्रयानिष्पत्तिः । यजनं च सर्विस्मन्

कालेऽभ्यनुज्ञातम् । खिन्नवृत्तेरन्यपरस्यातुरस्य कलहाधुपद्भृतस्य च भोजनात्

<sup>े</sup> स्रोत इव-क, ख, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> स्वीकार्यमिति—ख, ग, घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> च कार: क, ग, च, झ कोशेषु नास्ति.

तदर्थः कालश्र—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> पूर्वयजने—क, ख, ग, झ.

पूर्व यदाकदाचिल्लब्धेऽवसरे भवति । अत्यन्ताशक्तौ तु ऋत्विक्-पुत्र-शिष्या-दिभिः स्वसमैरन्यैः कार्यते । तत्र त्वयमपवादः स्मर्यते—

> " विधुरो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । परार्थ कर्म कुर्वाणाः पातयन्ति पतन्ति च " ॥ इति ।

ईषच्छक्तौ तु संकुचितयजनम् । एकोपचारमारभ्य तत्तच्छक्त्याद्यनुसारेण सहस्रोपचारान्तिविधानात् । 'विषुवायनद्वितयपञ्चदशी' इत्यादिना प्रतिषिद्धेष्ववसरेसु वेदाभ्यासरूपस्वाध्यायो छुप्यते । तदा तत्कालमप्यनन्यपरस्य प्रधानतमो योगः समास्कन्दिति । त्रयोदशीनिशामुखे च तस्याप्यपवादं केचिदिच्छन्ति । तदापि सर्विक्रयान्तरिनरोधपूर्वकं मौनन्नतमनुष्ठीयमानं सात्त्विकत्यागप्रक्रियया स्वकीयेन मया स्वप्रीत्यर्थं भगवतैव कार्यत
इत्यनुसन्धेयम् । तस्मात् "आलोड्य सर्वशास्त्राणि" इत्यारभ्य "ध्येयो
नारायणः सदा" इत्यादिभिरुक्तं भगवदनुस्मरणं सर्वत्र सावकाशम् ।
अविच्छिन्नस्मृतिसन्तितिरूपत्वादिकं तु मात्रया भज्यते ।

एवं मृतक-सृतकाद्यप्रायत्यकालेष्विप प्रयतकर्तव्यशास्त्रीयसर्वकर्मप्राशीचादिष्विप विलोपः। तदानीं तु मीनावसरव्यतिरिक्तः कालः
भगवत्संकीर्तनादि संकीर्तनेन स्मरणेन च यापनीयः। 'सततं कीर्तयन्तो
कार्यम्।

माम्', 'तस्मात् सर्वेषु कालेषु', 'मामनुस्मर' इत्यादे-

स्तदानीं निरपवादत्वात् । प्रत्युत-

" चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् । नाशौचं कीर्तने तस्य पवित्रं भगवान् हरिः । नाशौचं कीर्तने तस्य स्मरणे वापि विद्यते ।।

¹ लब्धावसरे—क, ख, ग, च, झ. ² विलोपवत्तदानीं—ख: विलोपात्तदानीं—ग.

अशुचिश्चाप्यनाचारः सर्वावस्थां गतोऽपि¹ वा । यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यान्तरःशुचिः ''॥

इत्यादिभिः कीर्तन-स्मरणयोराशौचकालेऽपि अनुष्ठेयत्वोक्तेः । किंच,

" संकीर्तयेज्जगन्नाथं वेदं वापि समीरयेत्। ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्। यदामोति तदामोति कलौ संकीर्त्य केशवम्"॥

इत्यादिभिः देश-कालावस्थाधिकार्याद्यविशेषेण वेदाभ्यास-ध्यान-यजनार्चन निस्थाने तुल्यफलतथा संकीर्तनस्य विहितत्वात्, प्रपन्नाभिमतभगवत्प्रीतेश्च तावतेव सुलभत्वाच सर्वदेश-सर्वकालाधिकार्याद्यनुगुणं संकीर्तनमेव कर्मान्तर-लोपकाले समुचितम्। विशेषतः कलिधर्मत्वाच । कलौ युगे प्रयतस्यापि द्यन्याशक्तस्य तदेव युक्तम्। यथाह भगवान् शौनकः— 'कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तवन्धः परं त्रजेत् 'इति । अत एवाभिगमनस्य न कदाचिदपि लोपः। अप्रयतस्यापि दूरावस्थितस्य संकीर्तन-प्रणामाञ्जलिवन्ध-भाषास्तोत्र-लौकिक-वाक्यमात्रपूर्वकप्रपदनैरपि तत्स्वरूपनिष्पत्तेः।

ननु <sup>7</sup>भागवतस्य सदाचार्यसकाशात् सम्यगिधगतवेदान्तस्य ब्रह्म-वित्त्वेन सद्यःशौचविधानादनुवृत्ताशौचासिद्धेः कथं कर्मविलोपः । मैवम् ।

¹ सर्वावस्थागतोऽपि—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> किंच इति शब्दो घ कोशे नास्ति.

³ अधिकार्यादिविशेषेण, घ; अधिकार्यादिविशेषेण विहितवेदास्यास—ख, ग; अधिकार्यायविशेषेण विहितं वेदास्यास—क, झ.

<sup>4</sup> ध्यानजपार्चन-क, ख, ग, घ, च.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> कालधर्मत्वाच—क, ख, ग.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> दूरादवस्थितस्य—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> भागवतसदाचार्य-क, ख, छ, झ; भागवतस्य सदाचार्यस्य-घ.

रहस्याम्नायनिष्ठानामेव तच्छाखागृह्योक्तप्रक्रियया तदभावात् । मन्त्रसिद्धा-नतादिनिष्ठानां तु दीक्षितानामपि प्रकान्तमहोत्सवाधि-ब्रह्मविदामपि त्राशौ-चानुष्ठानम् । वद्यपि ब्रह्मवित्त्वमेतेषामविशिष्टं । तथापि कृतादिषु त्रिषु युगेषु तेषामपि सद्यःशौचम् । " वृत्तस्वाध्यायसंपन्नस्याघसंकोचनं तथा" इति घटिका व्यवस्थावचनेन किल-युगे वृत्तादिनिमित्ताघसंकोचप्रतिषेधात् । न च वाच्यम्—

> " एकाहाच्छुध्यते विष्रो योऽग्निवेदसमन्वितः । च्यहात् केवलवेदस्तु निर्गुणो दशमिर्दिनैः" ॥

इत्यादिषूक्तस्यामिवेदादिनिमित्तस्यावसंकोचस्यायं प्रतिषेधः, नतु ब्रह्मवित्त्व-निमित्तस्येति । मैवम् । यथोक्तब्रह्मविदामिष वृत्तगुणशब्देन प्रहणसम्भये संकोचकाभावात् । न च ब्रह्मविच्छब्देन प्रविजतप्रहणम् । ब्रह्मविदां प्रविजतानां च सद्यदशौचार्हत्वेन प्रथगुपादानात् । तर्हि ''सित्रव्रतिब्रह्म-चारिदातृब्रह्मविदां तथा'' इति सहपिठतानां सित्रप्रभृतीनामिष सत्र-व्रत-ब्रह्मचर्य-दानादिगुणिनिमित्तम् अघसंकोचनिमिति तेषामप्येतत् अन्तिमयुगे

<sup>ं</sup> ब्रह्मवित्वं तेषामप्यविशिष्टं—क, ख, ग, च, झ; ब्रह्मवित्वमेत्र तेषामविशिष्टं—ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> त्रिषु शब्दः क, च, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> घटिका इति पदं क, ख, ग, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>4</sup> इति शब्द: घ, च कोशयो: नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> सद्यरशौचानईत्वेन—घ, ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> पृथगुपादानात् । यथोक्तम् . . . . . मैतम् । त्रह्मवेदनादीनामपि—इ, छ ; व्रह्मवादिनामपि—घ ; पृथगुपादानादिति यथोक्तत्रह्मविदामपि—च. अत्र कोशाः पाठतो बहुधा भिद्यन्ते । अस्मिस्थले—ख, ग, घ, ङ कोशेषु यथोक्त इत्यस्यानन्तरं मैत्रमित्यस्य पूर्वं च पङ्क्तिलोपसूचकानि चिह्नानि च दृश्यन्ते । अतो वाक्यार्थो नात्र स्पष्टः

<sup>7</sup> गुण इति पदं क, ख, ग, झ कोशोषु नास्ति.

न स्यादिति चेन्न; अनुष्ठानतस्तद्व्यवस्थापनात्। अद्यापि हि सद्यःशौचं नत्यादिषु शिष्टैरनुष्ठीयते। न शारीरकाधिगमैसिद्धन्नस्रवेदनवतामपि गृहस्थानां कचित् तथानुष्ठानं दश्यते। अनन्तवाद्यकुटिष्टिसिद्धान्तव्याकुलतत्त्वाध्यवसाये, रागादिदोषान्धकारबहुले, बहुलनिशीथखद्योतकल्पगुणलवेऽपि कलिविल्ठप्तस्वधर्मवर्गेऽस्मिन् काले न्नस्यविद्यामसंभवादेव तथानुष्ठानादैर्शनमिति चेत्, तिहं कस्येदानीं न्नस्यविदः सद्यःशौचेन कर्मलोपं परिजिहीषिस।

"कलौ कृतयुगं तस्य कलिस्तस्य कृते युगे। यस्य चेतिस गोविन्दो हृदये यस्य नाच्युतः"॥

इति न्यायेन यः कश्चिद्यत्रकचिद्वस्विद्यापि संभवतीति चेत् सत्यम् । स तावत् व्यासागस्त्य-भृगुपति-विभीषणप्रभृतिभिस्त्वयाप्यदृष्टे कचित् प्रदेशे वर्तमानः स्वान्तरात्मसाक्षिकं तथानुतिष्ठतु नाम । तदन्येषां तु भागवत-मर्यादां प्रविष्टानां परिपूर्णत्रस्वित्त्वाभावेऽपि ह्युपनीतावस्थत्वमात्रेण द्विजत्व-वत् संस्कार-वेषादियोगैमात्रेण भागवतत्वमात्रं सिद्धमिति तावन्मात्रवैशिष्टं चै-शालिनां तन्निवन्धनाघसंकोचे प्रमाणं कचित्र पश्यामः । अत एव हि 11

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> न इति पदं क, ख, ग, च, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> शारीराधिगम इति घ कोशादन्यत पाठः.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> तदनुष्ठानं—क, ख, ग, च, झ.

<sup>4</sup> अपि शब्दः क, ख, ग, च, झ कोशेषु न दरयते.

<sup>5</sup> तदनुष्टानादर्शनं—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ब्रह्मविदिपि—क, ख, ग, च, झ.

<sup>7</sup> अन्येषां—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> हि शब्दः—घ, ङ, छ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> संस्कारविशेषादियोग—क, ङ, च, छ, झ.

<sup>10</sup> वैशिष्ट्य—घ कोशादन्यत्र नास्ति.

<sup>11</sup> हि घ कोशे नास्ति.

तेषामि पौष्करादिषु आशौचमनुमतम् । यत्तु तत्रत्यसंस्कारिवशेषवतः कस्यचित् आशौचकालेऽपि मानसयागमात्रमनुमन्यते तत् गायत्रीस्मरणपूर्व-कजलाञ्जलिपक्षेपन्यायेन नेतव्यम् । विष्ण्वर्चनमि हि¹ प्रत्यक्षश्रुतिसिद्धं नित्यं चेति प्रागेवोक्तम् । मानसयागमात्राभ्यनुज्ञानेन² शेषनिषेधश्च तत्रापि सिद्धं इति ।

तदेवं स्वतः प्राप्तिमपवादप्रकारांश्य यथावद्धिगम्यायं धर्मोऽनुष्ठेयः।

धर्मानुष्ठानप्रकारस्य दुरूहत्वम् ।

> " एकं यदि भवेच्छास्नं ज्ञानं निस्संशयं भवेत् । बहुत्वादिह शास्त्राणां ज्ञानतत्त्वं सुदुर्रुभम्" ॥

इत्यादिभिर्याथार्थ्येन अतिवितत-गहन-गम्भीर-विविध-विकल्पबहुतरशास्त्रसंक्षी-भजनितदिङ्मोहशान्तये सर्वेः सङ्कल्नमात्रं त्विह कृतम्। अनेनैव प्रस्थानेन प्रशमितदिङ्मोहैः समर्थेः आप्रभातादनुष्ठेयानि सर्वाणि कर्माणि प्रत्येकं बहुतरेतिकर्तव्यतामुख्यानुकल्पविकल्पापवादादिविधायकतत्तच्छास्त्रेषु यथा-भगवत्पूजनस्य नित्य वदिधगम्यानुष्ठेयानि। हन्त तर्हि दुर्ज्ञाने दुष्करेऽस्मिन् स्व-सुकर्त्वादिकम्। प्रस्थाने को नाम अद्याधिकारी स्यादिति चेत्, मैवं भेतव्यम्।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> हि शब्द: क, च, झ कोशेषु नास्ति.

² मात्रानुज्ञानेन---क, च, झ.

³ स्वतःप्राप्तिमपवादप्रकारं च—क, ख; स्वतःप्राप्तानपवादप्रकारांश्च—ग; स्वतः प्राप्तमपवादप्रकारं च—च.

<sup>&#</sup>x27;शान्तये कलामात्रं—ङ, च, छ; शान्तये सर्वे: सङ्कलन इति पङ्क्तिः घ कोशे "उपनीतादस्थत्वमात्रेण" इति पूर्वनिर्दिष्टवाक्यस्यानन्तरं प्रमादवशालिखिता प्रतिभाति. अय इति शब्दः क, ग, च, झ कोशेषु नास्ति.

"न विष्ण्वाराधनात् पुण्यं विद्यते कर्म वैदिकम् । सर्वेषामेव धर्माणामुत्तमो वैष्णवो विधिः" ॥

" नित्यं विष्ण्वर्चनं परम् " इत्यादिभिः सर्वोत्तरत्वेन च नित्यत्वेन च श्रुते-ऽस्मिन् धर्मे अष्टवर्षस्य ब्रह्मचर्यधर्म इव यथाकथंचिदनुप्रवेशस्यापि युक्तत्वात्,

> " स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् । न हि कल्याणकृत् कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते" ॥

इत्यादिन्यायेन<sup>3</sup> भगवतैवाश्रितवत्सलेन शेषपूरणात् । स्मरन्ति च—

'' साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेलनमेव वा । वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघविनाशनम् ''॥

'' सकृत् स्मृतोऽपि गोविन्दो नृणां जन्मशतैश्चितम् । पापराशिं दहत्याशु तृलराशिमिवानलः ''॥

" हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः" ॥

" दुर्गसंसारकान्तारमपारमभिधावताम् । एकः कृष्णनमस्कारो मुक्तितीरस्य देशिकः" ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> च शब्द: क. ख. ग. च, झ कोशेषु नास्ति.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अपि शब्द: क, ख, ग, च, झ कोशेषु नास्ति.

³ इति न्यायेन-क, ख, च, झ.

<sup>4</sup> सकृदुचारितं—घ, ङ, छ.

- " एकोऽपि कृष्णे सुकृतप्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः । दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय "।।
- "उपौषितः पोषितो वा दुष्टो वा प्रणतोऽपि वा । प्रसद्य हरते पापं को न सेवेद्धिरं ततः "।।
- " को हि भारो हरेर्नाम्नि जिह्वायाः परिकीर्तने "।
- " आयासः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम् । पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहर्निशम्" ॥
- " किं त्वया नार्चितो देवः केशवः क्वेशनाशनः।
  उदकेनाप्यलाभे तु द्रव्याणां पूजितः प्रभुः"।
- '' अन्यत्पूर्णादपां कुम्भादन्यत्पादावने जनात् । अन्यत्कुशलसंप्रश्नान्न चेच्छति जनार्दनः ''॥
- '' पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्वक्रीतलभ्येषु सदैव सत्सु । भक्त्येकलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्त्यै किमर्थं क्रियते न यत्नः ''॥
- " पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः " ॥
- '' अण्वप्युपहृतं भक्तिर्मम तोषाय करपते '' ॥ इत्यादि ।

उक्तं च नारदीये श्रीमद्दाक्षरब्रह्मविद्यायां षोडशोपचारोक्त्यनन्तरम्---

" एवमष्टाक्षरेणैव सर्वत्रार्चनकर्मणि । उपचारानिमान् कुर्वन् भक्तियुक्तेन चेतसा ॥

<sup>1</sup> हश्रो वा इति छ कोशादन्यत्र पाठ:.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> कोऽतिभारः—क, ख, ग, ङ, च, छ, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जिह्नया—क, ख, झ.

<sup>4</sup> मम भोगाय-ख, ग, घ.

तुलसीपद्मपालाशसुवर्णकुसुमैः शुभैः ।
पूजियत्वा जगन्नाथं फलमानन्त्यमश्नुते ॥
गन्धैः पुष्पैः फलैर्मूलैः पत्रैर्वारिभिरेव¹ वा ।
नित्यं भगवतः पूजां यथासम्भवमाचरेत् ॥
समस्तलोकनाथस्य देवदेवस्य शार्क्षिणः ।
साक्षाद्भगवतो विष्णोः पूजनं जन्मनः फलम्'' इति ।

एतेन भगवत्पूजनस्य नित्यत्वं सुकरत्वं स्वयंप्रयोजनत्वं च व्यक्तमुक्तम् । यत्पनरिदं विकलसमाराधनादौ प्रत्यवायादिकमुच्यते—

.नित्यार्चने वैकल्येऽपि दोषाभावः ।

"सर्पे दृष्ट्वा यथा कायं कम्पते च मुहुर्मुहुः। अमन्त्रमर्चकं दृष्ट्वा तथा भीतो जनार्दनः॥ गन्धहीने भयोत्पत्तिः पुष्पहीने तु संकुलम्। नैवेद्यहीने दुर्भिक्षं मरणं मन्त्रहीनके॥ अमन्त्रमविधि चैवमकालं चैव पूजनम्। नित्यं राष्ट्रभयं कुर्यात् तद्ग्रमं तु विनश्यति॥ अमन्त्रेणैव यत्पूज्यं पिशाचासुरवर्धनम्। व्याधितस्करदोषौ च अनावृष्टिर्महद्भयम्"॥

¹ फलैः पत्रेधूपैर्वारिभिः—क, च, झ.

<sup>ै</sup> हुष्ट्वा नर: कार्य-ख, ग, ङ, छ; हुष्ट्वा महाकार्य-घ; हुष्ट्वा यथा कार्यी-व.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> महाभीत:—घ.

<sup>्</sup> निवेदाहीने—ख, ग, घ, ङ, छ.

<sup>े</sup> ग्रामस्तु इति चेत् साधुः.

इत्यादि तदेतत् सर्वे राज-राष्ट्रादिसमृद्धचर्थकाम्याराधनेषु अन्येष्विप पूर्णा-नुष्ठानशक्तस्य संपूर्णद्रव्यस्य लोभादिभिस्तत्तद्धानौ मुख्यकल्पसमर्थस्यानु-कल्पेन वृत्तौ च<sup>2</sup> दोषमाह । न तु नित्ये कर्मणि निष्कामस्य यथाशक्ति-करणे । स्मरन्ति च मन्वादयः—

''वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतिन्द्रतः । तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्रामोति परमां गतिम्'' ॥ इत्यादि । अस्ति चान्यो भगवद्धर्मस्य विशेषः, यमधिकृत्यायं सात्त्वतसंग्रहः —

> " सकृत् त्रचहं च सप्ताहं पक्षं मासमथापि वा । यो यजेद्विधिनानेन भक्तिश्रद्धासमन्वितः ॥ सोऽपि यायात् परं स्थानं किं पुनर्योऽत्र संस्थितः । यावज्जीवाविधं कालं बद्धकक्षो महामितः " ॥ इति ।

### एतदेव संक्षिप्तं नारायणमुनिभिः—

" दिनमेकमपि शीतो यः कुर्यान्मतिमान्तरः । सुकृती किं पुनर्यावज्जीवमेवं समाचरेत्" ॥ इति ।

### उक्तं चाहिर्बुध्नयेन —

" समाराधयतस्त्वेवमेकाहमपि नारद । मुक्तिः करे स्थिता तस्य सर्वे कामाश्च किं पुनः " ॥ इति ।

<sup>1</sup> समृद्धवर्थ--क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> प्रवृत्तौ च-के, ख, ग, च, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> नित्यकर्मणि—क, च, झ.

<sup>4</sup> योगसंस्थितः - क, ख, झ.

<sup>5</sup> करस्थिता-क, ख, ग, च, झ.

तदिदं फलार्थिविषयम् । अन्येषां तु स्वयंप्रयोजनत्वं प्रागेव स्थापितम् । तदभिष्रायेणोक्तं वङ्गिवंशेश्वरैः

> " एवमेकदिनं वाथ विदिनं त्रिदिनं तु वा। मासं वा वत्सरं वापि यावज्जीवितमेव वा ॥ वर्तेत भक्तचा परया वैष्णवः सुचिरं सुखम् । प्रारच्धे मध्यतो विन्ने विच्छिन्नेऽप्यत्र कर्मणि ॥ नानर्थो न च नैष्फल्यं न कृतांशस्य संक्षयः। प्रारव्येष्वसमाप्तेषु विच्छिन्नेष्वन्यकर्मसु ॥ भवत्येवैतदखिलं वैदिकेप्वितरेष्वपि । कृतस्वल्पांशकोऽप्यस्य स्थित्वा सुचिरमक्षयम् ॥ त्रायतैव स्वकर्तारं स्वशक्तचा भवभीतितः। श्रद्धावानधिकार्यस्मिलुक्ते कर्मणि वैष्णवे ॥ नापर: कुलवृत्तादिगुण: कर्तुर्विशेषतः । येन केनचिदेषित्रा भाव्यमिंसत् कर्मणि ॥ तस्मिन् सुदुर्लभे लब्धे 'कृपैवानन्तरिकया। ज्ञानकर्मतपोयोगयुक्तानप्यधिकारिणः ॥ श्रद्धाहानिः परो दोषइच्यावयेदधिकारतः । स्वोक्तासूपनिषत्स्वेवमुक्तवानुत्तमः पुमान् ॥ श्रद्धाश्रद्धे समुद्दिश्य तस्माच्छ्द्धा परो गुणः ।

<sup>े</sup> एकदिनं यावत—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> अस्मिन् युक्ते कर्मणि—मुद्रितकारिकाग्रन्थपाठ:.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कर्तु विशेषतः---क, झ; कश्चिद्विशेषत:---घ; कर्तृविशेषत:---च.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> कियेव—घ, डं, च, छ.

नेह कालकियाकर्तृद्रव्यदिग्देशसंश्रिता ।। एषितारं तंदिच्छां वा विहायास्ति नियन्त्रणा । निषेधाविषयीभावादते नैवापरो गुणः ॥ शीतिहेतः परेशस्य स्वार्चनाङ्गेषु वस्तुषु । अत एवार्चनाङ्गानि द्रव्याणि गणयन् स्वयम् ॥ प्राह पत्रादिमात्राणि जातिवर्णादिभिर्विना । अहो हरिं ब्रुवन्नेवं मुक्तिमेत्यप्यहो अहो ॥ अहो अहो सुलभता कृपा चेयमहो अहो। अस्त्येव निर्मलं तोयमयन्नस्रलभं भवि ॥ दृश्यन्ते च शुभा दुर्वाः सुलभाः सर्वदिक्ष्विप । अस्ति जिह्वा ैहरिं स्तोतुमात्मीयैवास्यमध्यगा ॥ स्वकराविप कर्माणौ ध्यातुमस्त्येव मानसम् । अतो न हानिर्मन्त्राणां <sup>3</sup>यागविन्नकरी हरे: ॥ सामग्रयेषा हि सम्पूर्णा 'पत्राचेकैकमेव तु । अज्ञानादथवा ज्ञानादपराधेषु सत्स्विप ॥ प्रायश्चित्तं क्षमस्वेति प्रार्थनैकैव केवलम् । सत्यसंकल्पसंयुक्ते सर्वज्ञे सर्वशक्तिके ॥ नित्यनिद्धिपनिःसीममहाविभवयोगिनि । स्वाधीनत्रिविधाशेषचिदचिद्रस्तशेषिणि ॥

<sup>1</sup> संस्थिता-क, ख, ग, झ.

र् हरिं वक्तं—ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> योग—ङ, च, छ.

<sup>4</sup> वक्त्रादि-मुद्रितकारिकापाठः.

⁵ महामहिम—ङ, छ.

निर्मलानन्तविज्ञाननिधावुद्धिशायिनि ।
स्वसंकल्पकृताशेषजगज्जन्मलयस्थितौ ॥
अर्चनादिप्वनर्हत्वान्न कश्चिन्नापराध्यति ।
अतोऽनङ्गीकृताशेषकर्तृदोषविमर्शया ॥
कृपयैवास्य देवस्य सर्वोऽप्यर्हति तिक्रियाम् " ॥ इति ।

अत्र 'तिक्तियाम्' इति सामान्यनिर्देशात् यथाधिकारं साक्षात् समा-राधनम् , परैस्तत्प्रवर्तनम् , समाराधनापेक्षितप्रदानेन शिश्रृषणम् इत्यादिकं सर्वे संगृहीतम् । उक्तन्यायेन न्यूनाधिकोपचारादिकमपि सर्वमुपपादितं मन्तव्यम् ।

अपि च, अप्रयत्नलभ्यैरान्तरपुष्पादिभिरपि भगवदुपासनं स्मर्थते—

भगवदाराधने श्रान्तरपुष्पादीनां सुख्यत्वम् ।

> "अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पिमिन्द्रियनिग्रहः। सर्वभूतदया पुष्पं क्षमा पुष्पं विशेषतः ।। ज्ञानं पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पं तु सप्तमम्। सत्यमेवाष्टमं पुष्पं तेन तुष्यति केशवः"।। इति।

आह च भगवान्-शौनकः---

"रागाद्यपेतं हृद्यं वागदुष्टानृतादिना । हिंसादिरहितः कायः केशवाराधनं त्रयम्"॥ इति ।

। पुष्पं तथैव च-- घ.

प्रत्येकं सम्पूर्णसमाराधनमित्यर्थः । अतो यथाधिकारं यथाशक्यमत्र श्रद्दधानैः द्यार्द्रहृदयदेशिकोपदेशपूर्वकमनुप्रविश्चय देश-काल-द-पूर्णानुष्ठातुः समा- हत्यानुष्ठातुश्च तुल्य- शाद्यानुगुण्येनाच्छिद्रम् , यथाकमं समाहृत्य वानुतिष्ठद्भि फलत्वम् । रनन्यप्रयोजनैः परमैकान्तिभिः अनवधिकपरमपुरुष-चरणपरिचरणरूपम् अपवर्गेश्वर्य यथारोग्यं यथायोग्यं चात्रैव भोक्तव्यमिति सिद्धम् ।

#### यन्थोपसंहारः ।

सन्यं पादं प्रसार्य श्रितदुरितहरं दक्षिणं कुश्चियत्वा जानुन्याधाय सन्येतरभुजमपरं नागभोगे निधाय । पश्चाह्वाहुद्वयेन प्रतिभटशमने धारयन् शंखचके देवीभूषादिजुष्टो जनयतु जगतां शर्म वैकुण्ठनाथः ॥

विदितनिगमसीम्ना वेक्कटेशेन तत्त-द्वहुसमयसमक्षं बद्धजैत्रध्वजेन । प्रतिपदमवधानं पुष्यतां सात्त्वतानां क परिषदि विहितेयं पञ्चकालस्य रक्षा ॥

¹ परिचर्यारूपम्—क, ख, ग, च, झ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सन्येतरमितरभुजं—क, ख, ग, च, झ; सन्येतरभुजमितरं—ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> प्रतिभयशमने—घ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वितरतु—ङ, छ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> देवीभूशादिजुष्टो नवजलदिनभः पातु दिन्यः परो नः—इत्यस्मिन्नेत्र प्रन्ये उपादान-विषयस्यावसाने दश्यमानः पाठः (१३७ पुटे).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> सात्त्विकानां—क, ङ, च, छ, झ.

कण्डूलाः ¹कलिकज्जलाविलिधयः केचिज्जडा निष्फलं विकोशन्तु वियच्चरैः सह बलिन्यत्यासिवित्रासिभिः । मोघाशापि तथाविधेष्ववितथेष्वार्येष्वमोघा² भृशं मुक्तैश्वर्यमहाफलोद्गमिधया चर्येयमाचर्यताम् ॥

त्यक्तं शास्त्रमलेपकप्रभृतिभिः किं तेन तस्यागतं प्रद्विष्टं जगदेकचक्षुषि दिवाभीतैस्ततस्तस्य किम् । दुग्धं पित्तहतैर्जुगुप्सितैमतस्तस्यापि किं दुर्जनै-स्त्यक्तं चेदपि मत्कृतं सुरुचिरं किं देशिकैस्त्यज्यते ॥

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेद्वरनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीपाद्यरात्ररक्षायां

नित्यब्याख्यानाख्य:

तृतीयोऽधिकार:।

।। श्रीपाञ्चरात्ररक्षा संपूर्णा ।।

।। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> किल कजल-च.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> आर्तेष्वमोघा—क, च, झ; मोघाशापि इत्यनन्तरं प्रन्थशेषः प्रायेण घ कोशे बुटितः । ङ, छ कोशयोस्तु पङ्क्तिलोपसूचकानि चिह्नानि अत्र दश्यन्ते.

³ जुगुिं पतं इत्यनन्तरं ङ, छ कोशयो: पङ्क्तिलोपो दृश्यते; ततश्च "मस्तु सित किं तद्देशिकेस्त्यज्यते" इति विषम: कोऽपि पाठभेदश्च विद्यते.

10,000 (0,000)

4 4 400.0

The transfer

### श्रीपाञ्चरात्ररक्षायाम्

### निर्दिष्टानां प्रन्थानां प्रन्थकर्तृणां च

### वर्णानुक्रमणिका

[अत्र तस्य तस्य प्रन्थस्य प्रन्थकर्तुश्च नामस्चकानि कानिचन सङ्केताक्षराणि तत्तनामः परस्तात् कुण्डलेरेखानाम् अन्तरा सन्ति विन्यस्तानि । तान्यनुसस्य प्रमाणवच-नादीनां वर्णानुकमिणकायां सूचितानां प्रन्थ प्रन्थकर्तृणां नामानि ज्ञातन्थानि । यानि नामानि प्रमाणवचननिर्देशं विनेव प्रन्थे सूचितानि तेषां नेह सङ्केताक्षराणि सन्ति दत्तानि । अत्र दृश्यमानाः सङ्क्षयाः कोशस्यास्य पुटाङ्कान् निर्दिशन्ति ।]

अक्षपादः, १२
अतिः, (अ.) १४१
अथर्वणश्चुतिः, (अ. श्च.) ६५, ११७
अभिगमनसारः (श्रीवत्साङ्गमिश्राणाम्),
(अ. सा.) १११
अमरकोशः, (अ. को.) ११५
अष्टाक्षरब्रह्मविद्या (नारदीया), (अ. ब्र. ना.)
१०८, १७४
अहिर्चुध्न्यसंहिता, (अहि.) २३, १७६
आचमननिर्णयः (प्रतापभूपस्य) (आ. नि.)
११७
आगमप्रामाण्यम् (यामुनमुनीनाम), (आ. प्रा.) २

आपस्तम्बधर्मस्त्रम् (आप. ध.) ९४
आपस्तम्बध्रीतस्त्रम् , (आप. श्री.) ३
आपस्तम्बध्रीतस्त्रम् , (आप. श्री.) ३
आपस्तम्बस्टितः, (आप. स्ट.) ९९,
१४९
आयुर्वेदः, (आ.), ८२
इतिहाससमुचयः, (इ. स.) १०४, १४९
ईश्वरसंहिता, (ई.) ३, ४०
ऋग्वेदः, (बह्न्चान्नायः.) (ऋ.) २६, ७५
एकायनशाखा, (ए.) १४
कपिलः, (क.) ७४
कठवल्ली, (क. ब.) ९४, १४२
कामिकागमः, (कामि.)
कारणतन्त्रम् , (का. त.)

कालोत्तरम्, (का.) १९, २०, २८, ३१, 38, 36 काश्यपः, २१ काश्यपीयम्, २१ कुरुकेश्वरः, ५९ कृष्णकल्प: (कृष्णमन्त्रकल्प: --कृण्ठिनस्य) (इ. क.) १२६, १५१ कृष्णमुनिः, (दश्यतां श्रीकृष्णमुनिः.) कतु:, (क.) १०५ १४१ कियाधिकारः (वैखानस.), (क्रिया. वै.) २२, 963 गयत्रयम्, (गय्.) १५९, १६१ गार्ग्यसंहिता. २३ गीतार्थसङ्ग्रह: (यामुनमुनीनाम् ), (गी. सं.) गृध्रमरोम्निः (नित्यक्रमसंग्रहसर्ता), ८८ गौतमधमसूत्रम् , (गौ. ध.) ९२,१३६,१३७ चित्रशिखण्डिसंहिता, ४० छान्दोग्योपनिषत , (छा.) २५, ८६ जयाख्यसंहिता, (ज. सं.) ४०. ४७, ५१, ६9, ७9, ७२, 900, 924, 924, 929, 980, 955 जयोत्तरसंहिता, ४० तत्त्वसागरः, ४० तन्त्रसारसमुचयः, (त. स.) २३ तैत्तिरीयसंहिता, (तै. सं) ८६ तैत्तिरीयोपनिषत् , (तै. उ.) १०९ दक्षः, ५५, ६०, ६१, ७६ दक्षस्मृतिः, (द.) ६९,७०,७१,७३, ७४. ७६, १२६, १४७, १५०

नाथमुनि:, ५९, १६२ नारदीयम्, (ना.) १६, २९, ११० नारदीयाष्टाक्षरब्रह्मविद्या (दश्यताम् अष्टाक्षर-ब्रह्मविया) नारायणमुनि:, (ना. मु.) ५४, ५६, ८९, ९१, ९२, १०३, ११२, ११७, १२५, 920, 942, 908 निक्षेपरक्षा, ५८, ८१ नित्यक्रमसंत्रहः (गृध्रसरोमुनेः), ८८ नित्यप्रन्थः (श्रीभाष्यकारस्य), (नि. रा.) 44, 48, 40, 46, 83, 69, 936, 989 न्यायविस्तर:, (न्या. वि.) ११ पञ्चप्रश्नः, ४० पद्मोद्भवसंहिता. ४० परकालसूरिः, (प. सू.) ९०, १२४ परमसंहिता, ११० पराङ्कुश:, ९० पराशरः, (प.) १४७, १५८ पराशरभद्वारक:, (प. भ.) ३, ५३, ५४, १११ पाञ्चरात्ररक्षा--श्री, (पा. र.) पाद्मसंहिता-चर्यापाद, (पा. सं. च.) ८, ९, १०, ११, १३, २३, २८, २९, ४५, ५०, ९८, १०२, ११०, १२६, १२९, 930, 958 पारमेश्वरसंहिता, (पार. सं.) प्रतिष्ठाध्याय (प्र.), प्रायश्चित्ताध्याय (प्रा.) स्त्रयंव्यक्त-निर्णयाध्याय (स्व), १२, १७, २३, २८, ३६, ४०, ९५, ९६, ९७, ९९, 900, 909, 904, 990

पितामह:, (पि.) ९९, १०६, १०९ पितामहस्मृति:, (पि. स्मृ.) १०४ पुराणसारसमुचय:-वोधायनीय:, (बो. पु.) 949, 942 पूर्वश्रव:, (पू.) ७४ पूर्वमीमांसा, (पू. मी.) १६७ पौष्करसंहिता, (पौ. सं.) ६, ७, ९, ११, 92, 28, 80, 80, 998. 902 प्रतापभूप:, ११७ प्रयोगपद्धतिरत्नावली (भोजराजस्य), (प्र.र.) 49 प्रहादः, (प्र.) १६५ वलदेवाचार्यः, (व.) ५ बादरायण: (दृश्यतां व्यास:) बाईस्पलस्मृति: (बाई.) १४० वृहदारण्यकोपनिषत् (वृ. उ.) १६६ वृहद्रयम्, १६१ वोधायनस्मृतिः, (बो. स्मृ.) २१, ५५, ९९, 986, 949 बोधायनीयपुराणसारसमुचयः, (बो.पु.) १५२ बोधायनीयाष्टाक्षरविधि:, (बो. अ.) १०८ भगवद्गीता, (भ. गी.) ९, ४२, ६२, ६४, ६८, ७५, ८१, ८२, ८३, ९०, ९१, ९२, ९७, १३५, १३९, १४०, १४८, १६५, १६६, १६८, १७३, १७४ भट्टः---नित्यप्रन्थः (भट्टारकः, पराशरभट्टः.) (भ. नि.) ३, ५३, ५४, १११ भागवतम् -- श्री, (श्री. भाग.) ६४, ११५, 990 भारतम् (दृश्यतां महाभारतम् .)

भारद्वाजसंहिता, ४० भार्गव:. २१ भार्गवसंहिता, (दश्यतां भृगुश्व) २२ भाष्यकार:--(श्रीरामानुजः), (रा.) २, २५, ५२, ५३, ५५, ५८, ५९, ६३, ७७, ८१, ८५, ८७, १३८, १५९, 9 ६ 9, 9 ६ २, 9 ६ ७ भृगः, (भृगुसंहिता-कियाधिकार:.) (भृ.) 22 भोजराज:, (भो.) ५, ५१, १३०, १३१, 933, 933, 938 मनु:, (म.) ६२, ६३, ६५, ८३, १०४, 904, 908, 928, 934,980,904 मरीचि:, २१ महाभारतम्, (म. भा.) (आ-आदिपर्व. सं-संभवपर्वः आर-आरण्यः भी-भीष्मः आनु-आनुशासनिक, शा-शान्ति, आश्व-आश्वमेधिक. उ. उद्योग.) २, २०, २३, २४, २५, २६, ३०, ४१, ४३, ४९, 40, ६४, ६4, ६७, ७२, ७४, ८८, ९७, १०७, ११३, ११६, १२९, १३७, १४०, १४३, १४७, १४९, 948, 946 मायावैभविकतन्त्रम्, ४० मितगद्यम् , १६१ मुप्डकोपनिषत्, (मु) ९० यतिधर्मसमुचयः, (य. स.) १३६ याज्ञवल्क्यः, (याज्ञ.) ६४, ७६ यामुनाचार्य:, (या.) २, ४, २५, ८० योगयाज्ञवल्क्यः, (यो. या.) ६६, १०७

रहस्याम्राय:, (र. आ.) ४५, ६५, ६७, 00, 02, 98, 994, 942, 900 रामानुज:-श्री, (दश्यतां भाष्यकार:.) रामायणम्-श्रीमत्. (रामा. अ-अमोध्या-काण्ड, सु-ग्रन्दरकाण्ड) १६० विज्ञवंशेश्वरः, (वं.) ५२, ८९, ९२, ९६, 999, 992, 923, 920, 982, 943. 900 वराहपुराणम्, (व. पु.) २८, ३०, ६५, 996, 998, 920, 929, 922, 923, 983, 988, 984, 986 वासिष्ठसंहिता. २३ वासुदेवस्वामी, (वा. स्वा.) २५ विखनाः, २१ विज्ञानेश्वर:, (वि.) २७ विष्णुधर्मः (शौनकीयः), (वि. ध.) ७५, uu, cc, 93, 90, 934, 980, 988, 983, 988 विष्णुपराणम्, (वि. पु.) ६८, ८५, १५८, 964, 908 विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्, (वि. स.) ६१ विष्णुस्मृतिः, (वि. स्मृ.) १३४ विहगेन्द्रसंहिता, २३ बृद्धवासिष्टस्मृति:, (वृ. वा.) १३६ वैकुण्ठगद्यम् , (वै. ग.) ५७, १५९, १६०, 989 वैखानसशास्त्रम , (वै. शा.) २३, ११४, 923, 963 वैखानससूत्रम्, (वै.) २१ वैशम्पायनः, ४३

वैहायससंहिता, ४० व्यास: (ब्या.) २४, ४३, ४९, ५५, ६0. ६७. ७६. १२६. १४७ व्यासस्मृति: (लघुव्याससंहिता), (व्या.स्मृ.) ४९, ५५, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६4, ६६, ६७, ६८, ६९, 903,903 शरणागतिगद्यम् , (श. ग.) ५७, १३९ शाण्डिल्यस्मृति: (शा. स्मृ.) ५२, ५९, ६२, ८७, ११४, १३४, १५८, १६६ शातातपसंहिता, ४० शारीरकमीमांसा, (शा. मी.) २, २७, ७६, ८५, ८६, १४२, १६६, १७१ ग्रुक:, १४७ शुकप्रश्नः, ४० शैवागमः, (कारणतन्त्रम् . दश्यतां कामि-कागम:.) शौनकः, (शौ.) २१, ५५, ७१, ८८, १३५, १४०, १४७, १६३, १६९, १७९ शौनकीयसूत्रम् , (शौ. सू.) ६५, ७३, ८८ श्रीकरसंहिता, (श्री. सं.) ३०, ३१, ३२ श्रीकृष्णमुनि:, (श्री, कृ.) २, ५९, ६०, ८७ श्रीभागवतम् , (दश्यतां भागवतम् .) श्रीभाष्यम् , (श्री. भा.) ८, ८६ श्रीरङ्गनारायणाचार्य:, (दश्यतां वङ्गवंशेश्वरः.) श्रीरङ्गराजस्तव:, (श्रीरं. स्त) ३ श्रीवत्साङ्कमिश्रः (अभिगमनसारकर्ता) (श्री. व.) १११ श्रीवैष्णवधर्मशास्त्रम्, (दश्यतां च म. भा. आश्व.) (श्री. ध.) २४, ४९, ८१, 900, 924, 929

श्रुतिः, (श्रु.)
श्वेताश्वतरोपनिषत् , (श्वे.) ९४
सङ्कर्षणसंहिता, (सं. स.) १९५
सनकः, (स.) ३९
सनत्कुमारसंहिता, ४०
सन्मार्गदीपिका, (वरदराजस्य) ३१
सहस्रनामस्तोत्रम् (दृश्यतां विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रम् .)
संवित्सिद्धः (सं. सि.) ५

सात्त्रतसंहिता, (सा. सं.) ५, ९, २९, ४०, ४०, ४०, ८२, ८७, ८८, ९३, ९४, १०७, ११३, ११४, १२८, १३४, १४६, १४८, १४९,१५८,१६४ सोमन्त्रतसंहिता, ४० स्मृत्यर्णव:, (स्मृ.) १५० हयग्रीवसंहिता, (ह.) ८ हरिवंशः, (भविष्यत् पर्व.) (ह. वं.) ९७ हर्यष्टकम्, (ह. अ.) १७३

# तत्तद्यन्थ-यन्थकर्तृनामनिर्देशकानां सङ्केताक्षराणां विवरणसूची ।

अ-अत्रि:

अ. को-अमरकोश:

अ. ब. (ना.) — अष्टाक्षरब्रह्मविद्या (नारदीया)

अ. श्रु—अथर्वणश्रुति:

अ. सा-अभिगमनसार:

अहि-अहिर्बुध्न्यसंहिता

आ--आयुर्वेदः

आ. नि-आचमननिर्णयः

आप. ध—आपस्तम्बधर्मसूत्रम्

आप. श्री—आपस्तम्बश्रीतसूत्रम्

आप. स्मृ—आपस्तम्बस्मृतिः

आ. प्रा—आगमप्रामाण्यम्

इ. स-इतिहाससमुचयः

ई-ईश्वरसंहिता

ऋ-ऋग्वेदः, (बह्वृचाम्रायः)

ए-एकायनशाखा

क—कपिलः

क. व--कठवली

का-कालोत्तरम्

का. त-कारणतन्त्रम् (शैवागमः.)

कामि-कामिकागम: (शैवतन्त्रम्.)

का. वि-कालविधानम्

कृ. क-कृष्णमन्त्रकल्प:

क—कतुः

किया. वै-कियाधिकार: (वैखानसे)

गद्य-गद्यत्रयम्

गी. सं--गीतार्थसङ्ग्रहः

गौ. ध-गौतमधर्मसूत्रम्

छा-छान्दोग्योपनिषत्

ज. सं--जयाख्यसंहिता

त. स.—तन्त्रसारसमुचयः

तै. उ-तैत्तरीयोपनिषत्

द-दक्षस्मृतिः

ना---नारदीयम्

ना. मु--नारायणमुनिः

नि. रा-श्रीरामाानुजनित्यप्रनथः

न्या. वि--न्यायविस्तरः

प---पराशरः

प. भ---पराशरभद्दारकः:

प. सू-परकालसूरि:

पा. र—श्रीपाञ्चरात्ररक्षा

पार. सं-पारमेश्वरसंहिता (प्र-प्रतिधा- यो. या-योगयाज्ञवल्क्य: ध्याय, प्रा-प्रायश्चिताध्याय. स्व- र. आ-रहस्याम्रायः

स्वयंव्यक्तनिर्णयाध्याय.

पा. सं—पाद्मसंहिता (च—चर्यापाद.) रामा—श्रीमद्रामायणम् (अ—अयोध्या-

पि--पितामहः

पि. स्मृ-पितामहस्मृति:

पु--पुराणसारसमुचयः (वो-वोधायनीय:.)

प्--पूर्वश्रव:

पू. मी-पूर्वमीमांसा

पौ. सं-पौष्करसंहिता

प्र--- त्रहादः

प्र. र—प्रयोगपद्धतिरत्नावली

व-वलदेवाचार्यः

वा-वादरायणः

वाई-वाईस्पत्यस्मृतिः

वो. अ-बोधायनीयाष्ट्राक्षरविधिः

वो. पु-वोधायनीयपुराणसारसमुचयः

वो. स्म-वोधायनस्मृतिः

भ. गी-भगवद्गीता

भ. नि-पराशरभद्दस्य निल्ययन्थः (भट्टारकः)

मृ--- भृगुः (भृगुसंहिता, भागवसंहिता.)

भो-भोजराज:

म---मनुः

म. भा—महाभारतम् (आ—आदि ; आश्व-आश्वमेधिकम् ; आनु-आनुशासनिकम् ; आर—आरण्य ; उ-उद्योग ; भी— भीष्म ; शा-शान्ति ; सं-सम्भव)

य. स—यतिधर्मसमुचयः

या-श्रीयामुनाचार्यः

याज्ञ-याज्ञवल्क्य:

. रा—श्रीरामानुजः (श्रीभाष्यकारः)

काण्ड: ; सु-सुन्द्रकाण्डः.)

वं-विज्ञवंशेश्वरः, (तस्य कारिका च.)

व. पु--वराहपुराणम्

वा. स्वा-वासुदेवस्वामी

वि-विज्ञानेश्वर:

वि. ध-विष्णुधर्मः (शौनकीयः)

वि. पु-श्रीविष्णुपुराणम्

वि. स-शीविष्णु सहस्रनामस्तोत्रम

वि. स्मृ—विष्णुस्मृति:

वृ. वा-वृद्धवासिष्टस्मृतिः

वै-वैखानसम् (वैखानसस्त्रम्.)

वै. ग-वेकुण्ठगद्यम्

वै. शा-वैखानसशास्त्रम्

व्या-व्यासः (पाराशर्यः.)

व्या. स्मृ-व्यासस्मृतिः

श. ग-शरणागतिगद्यम्

शा. मी-शारीरकमीमांसा

शा. स्म--शाण्डिल्यस्मृति:

शौ--शौनकः

शौ. सु-शौनकीयसूत्रम्

श्री. कु-शीकृष्णमुनि:

श्री. ध-शीवैष्णवधर्मशास्त्रम्

श्री. भा-श्रीभाष्यम्

श्री. भाग-श्रीभागवतम्

श्री. व--श्रीवत्साङ्कमिश्रः

### सङ्केताक्षराणां विवरणसूची

श्रु-श्रुति:

श्वे—श्वेताश्वतरोपनिषत्

स-सनकः

सं. स-सङ्कर्षणसंहिता

सं. सि-संवित्तिसद्धिः

सा. सं--सात्वतसंहिता

स्मृ-स्मृत्यर्णवः

ह—हयय्रीवसंहिता

इ. अ—हर्यष्टकम्

ह. वं--हरिवंशः

## श्रीपाञ्चरात्ररक्षानिर्दिष्टानां प्रमाणवचनादीनां वर्णानुक्रमणिका ।

[अस्मिन् प्रन्थे विद्यमानस्य एकैकस्य च श्लोकार्धस्य, प्रमाणवाक्यस्य च आदिमो भागः समुद्धृतोऽस्याम् अनुक्रमणिकायाम् । तदनन्तरं सृचिता नागरसङ्ख्याः कोशस्यास्य पुटाङ्कान्, ततःपरं विन्यस्तानि अक्षराणि तत्तत्प्रमाणप्रन्थान्, तदुपरि विन्यस्ता अराबिक्-सङ्ख्याः तत्तत्कोशस्य अध्यायश्लोकादीनां च सङ्ख्याः क्रमेण निर्दिशन्ति । अत्र निर्दिष्टानि प्रन्थादिसङ्केताक्षराणि कान् कान् कोशादीन् स्चयन्तीति प्रन्थ-प्रन्थकर्तॄणां वर्णानुक्रमणिकायां ज्ञातन्यम् ।]

अकण्टकद्वमोत्थाश्च १२८. सा. सं. 21-25 अकर्मणोऽस्य तत्कोपः १५. पा. सं. (च)

21-78

अकर्मण्यानि पुष्पाणि १४४. व. पु. अकर्मण्यानि वक्ष्यामि १४३. व. पु.

अकारादुत्थितं बीजं १५४. वं. 463

अक्रेशेन शरीरस्य ६३. म. ४-3

अङ्गगुणविरोधे च १६७. पू. मी. 12-2-25 अचलं योगपट्टेन ८४. सा. सं. 6-201

अच्छिद्रपञ्चकालज्ञः ५२. म. भा. (आश्व)

118-33

अज्ञान्त्राद्यक्षरं मन्त्रं १५१. बो. अजीर्णरसमाविष्टः १४६. व. पु. अज्ञानतोऽप्यशक्त्या वा १५५. वं. 475 अज्ञानादथवा ज्ञानात् १४२, १७८. वं. 519

अज्ञानदथवा ज्ञानादशुमं, १५५. वं. 476 अज्ञानादथवा मोहात् १४. पा. सं. (च)

21-51

अज्ञानादथवा लोभात् ६९. द. 2-3 अज्ञनालेपनैः स्नम्भिः १२६. पा. सं (च)

13-29

अटवीं राजधानीं च ६२. शा. 4-191 अण्वत्युपहृतं भक्तैः, १७४. श्री. भाग.

10-81-3

अत एवार्चनाङ्गानि १७८. वं. 514 अतस्त्वमेव त्वां देव्यौ १५७. वं. 497 अतोऽनङ्गीकृताशेष १४२, १७९ वं. 52 अतो न हानिर्मन्त्राणां १७८. वं. 518 अतोऽन्यथा न दोषोऽस्ति १२८ सा. सं.

21-31

अत्यन्तसाध्वसविनय-१६०. वै. ग. अथ परमैकान्तिनो भगवदाराधन ५५. ५६, १३८ नि.रा.

अथ पुष्पाणि त्रिविधानि १३०-१३४. मो. अथ प्रद्युम्नमन्त्रं तु ८४. सा. सं. 6-208 अथ भो भगवन्तं याचेत ७८. र. आ. अथागत्य गृहं विप्रः ६०. व्या. स्मृ. अथादौ समुपिक्षतं ४५. पा. र. अथार्घपाद्याचमन १५६. वं. 486 अथोपकम्यते नित्य ८०. पा. र. अदत्तानामुपादानं १३६. म. 12-7 अदत्तान्युपभुज्ञानः १३६. म. 4-202 अदत्त्वा समनो यो वै १४६. वं. पु. अद्यप्रभृति हे लोकाः ७४ अधमं तु कयकीतं १३०. पा. सं. (१) अधरोत्तरयोगेन ८४. सा. सं. 6-201 अधिकारोऽनुलोमानां ४६.पा. सं. (च) 1-4 अधिकारोऽस्ति सर्वत्र २७. कामि. (का.

त.) 1-125
अनन्तभोगशयन १५६. वं. 484
अनन्तं विष्णुसिन्नधौ १०७. यो-या.
अनन्यदेवताभक्ताः १४०
अनन्यदेवतास्थायिनि १. पा. र.
अनन्यशरणस्त्वत्पादारिवन्द-१३९. नि. रा
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ७५. भ. गी. 9-22
अनर्थकमसंबद्धं २९. सा. सं. 22-53
अनागतां तु ये पूर्वा ११३. पि. स्पृ.

अनाहत्य च ये यान्ति १२०. व. पु. 45 अनामिकान्तं देवेशं १०८. सा. सं. अनिच्छयापि संस्पृष्टः १७३ ह. अ. 24 अनिचद्धप्रलापश्च १४९. म. 12-6 अनिचद्धप्रलापान् ये १२०. व. पु. अ. 45 अनिकद्धं च मां प्राहुः २४. म. भा. (आश्व.)

104-87
अनिर्वाहकमाद्योक्तेः २९. सा. सं. 22. 53
अनिर्वाहकमाद्योक्तेः २९. सा. सं. 22. 53
अनिर्वा भगविद्वम्यं १५४. वं. 466
अनुक्तं यत् स्वयंव्यक्ते ३३. का.
अनुक्तान्यर्थजालानि ३५. का.
अनुक्तांश्वान्यतन्त्रेषु १७. ना.
अनुगम्य यथा प्रेतं १२०. व. पु. 45
अनुतिष्ठन्ति ये कर्म १६. पा. सं. (च)

21-81

अनुप्रमनुरुन्धन् ७९. पा. र. अनुयागं ततः कृत्वा १५२. ना. मु. अनुयागादिकं चाथ १५६ वं. 487 अनुश्राव्य ततः कृत्वा १५८. वो. अ. अनुश्राव्य ततः कृत्वा १०८. वो. अ. अनेकमेदिमिन्नं च ३१. का. अनेन कमयोगेन ८५. सा. सं. 6-210 अनेन विधिना स्थाप्य २२ मृ. अन्तरा चान्तरा वामं ९८. पा. सं. (च.)

13-14 अन्तर्जानुगतं कृत्वा १००. पार. सं.

2-25 अन्तवत्तु फलं तेषां ६४. भ. गी. 7-23 अन्ते महोत्सवं कुर्यात् ११. पा. सं. (च) 19-128 अन्तःकरणयागादि ४८. ज. सं. 22-75 अन्यत् कुशलसंप्रश्नात् १७४. म. भा.

(3) 87-13

अन्यत् पूर्गाद्वां कुम्भात् १७४. म. भा.

(ভ) 87-13

अन्धकारे तु मां देति १४५. व. पु. अन्धास्तेऽपि भविष्यन्ति १२०. व. पु. 45 अन्यथा कुलमात्मानं १५. पा. सं. (च)

21-75

अन्यदेवगृहं गत्वा १२१. व. पु. अ. 45 अन्यदेव समं यस्तु १२१. व. पु. 45 अन्यदेवार्थसन्दिष्टैः १२१. व. पु. 45 अन्यानि च पवित्राणि १०२. पार. सं. अन्यानि हविर्थानि १२७. ना. मु. अन्ये त्वे वं विजानन्ति २४. म. भा.

(आश्व) 104-87 अन्येषामधिकारः स्यात् १३. पा. सं. (च)

19 (?)

अन्येषां ब्राह्मगादीनाम् ४६. पा. सं. 1-6 अन्येषामेवमादीनां १८. पार. सं. (प्रा.) अन्येष्विप च मार्गेषु २६. का. त. (क्रामि.

1 - 123)

अन्योन्यापेक्षया प्राह्यं ३५. का. अपचारानहं वक्ष्ये ११८. व. पु. 45 अपचारानिमान् सर्वान् १५५. वं 477 अपचारास्तथा विष्णोः १२२. अपराधिममं त्रिंशं १४६. व. पु. अपराधिममं षष्ठं १४४. व. पु. अपराधि वेंशतिमं १४५. व. पु. अपराधि वेंशतिमं १४५. व. पु. अपानाय ततो हुत्वा ६६. व्या. स्मृ. 2-74

अपां द्वादशगण्ड्षैः १०३. व्या. स्मृ. अपि चेत् पौरुषं वाक्यं २९. सा-सं.

22-51

अपोऽवगाहनं स्नानं १०४. पि. स्मृ. अप्रमत्तेन वै तावत् १६४, सा. सं. 6-192 अप्रयत्नागताः सेव्याः ६३. म. भा. (शा)

301-35

अप्राकृताङ्गकरणात् ८६ अभिगच्छन् हरिं प्रातः ५३,९१.वं. 34 अभिगच्छेजगद्योनिं ४८, १२५. ज. सं.

22-69

अभिगम्य च देवेशं १२५. ना. मु. अभिमन्त्र्य जलं मन्त्रैः ६३. व्या. स्मृ.

2-15

अभिवाद्य गुरून् बृद्धान् १२६. पा. सं.

(국) 13-28

अभ्यासाद्भगवधोगी ८५. सा. सं. 6-214
अभ्यासाद्भरानते तु ८४. सा. सं. 6-208
अमन्त्रमंधिकारस्तु १४७. सा. सं. 2-9
अमन्त्रमर्चकं दृष्ट्वा १७५
अमन्त्रमंबिधिं चैत्रं १७५
अमन्त्रेणैव यत्पूज्यं १७५
अमन्त्रोणैव यत्पूज्यं १७५
अम्बजानि सुगन्धीनि १२८. सा. सं.

21-28

अंशवो ये प्रकाशन्ते ९७
अरौद्राण्यनिभिद्धानि १२७. ना. मु.
अर्कन्यप्रोधखदिर १०२. पार. सं.
अर्कादिमिरपामार्गैः १०१. पार. सं. 2-59
अर्थे दत्वा यथापूर्व १५५. वं. 472
अर्चनादिष्वनर्हत्वात् १४२, १७९. वं. 523

अर्चनीयमथान्याभ्यां १३. पा. सं. (च.) 19-(१) अर्चनीयक्ष मेळ्यक्ष २०. म. भा. (भी-)

अर्चनीयश्व सेव्यश्व २०. म. भा. (भी-) 66-39

अर्चयन्नापदं सर्वा १४. पा. सं. (च.)

21-51 अर्चयंश्व ततो देवं ५३, ९१. वं. 34 अर्चियत्वा परात्मानं १२४. वं. 87 अर्चियत्वा यथान्यायं १६४. पा. सं. (च)

13-74

अर्चियत्वार्घ्यपुष्पाद्यैः १६४. सा. सं.

6-191

अर्चयेजापहोमान्त १२६. पा. सं. (च.)

13-29

अर्चयेद्देवदेवेशं ३७. पार. सं. 10-319 अर्थकामपरा युयं ७४. वि. ध.

अर्धप्रसृतिमात्रं तु ९९. पार. सं. 2-45 अलक्तकरसायैश्व १२६.पा.सं.(च.)13-30

अलामे दन्तकाष्ठानां १०३. व्या. स्मृ. (१) अलामे वेदमन्त्राणां ६५. व. g. 66-11

अवस्थितेरिति काश ८५. शा. मी

1-4-22

अविच्छिन्नस्रोतोरूपेण १६१. श्री. वै. अविरोधोपयोगाभ्यां २४. पा. र. अवेक्षेत च शास्त्राणि ६१. व्या. स्मृ. 2-7 अवेदिकत्वात्तत्तन्त्रं २३. वै. अशक्तावशिरस्कं वा १०४ अशरण्यशरण्येन १५६. वं. 480

अशुचिश्वाप्यनाचारः १६९ वि. ध.

109-66

अशुमं कर्म कृत्वापि १४३. व. पु. अश्रीकरमसौम्यं च २३. त. स. अश्रीलकथनं चैव १२२ अश्वत्थं च वटं धेनुं ११३. सा. सं.

21-12

अष्टमश्रापराधोऽयं १४४. व. पु.
अष्टमे लोकयात्रां तु ७४. द. स्म. 2-69
अष्टम्यां च चतुर्द्श्यां १०३. व्या. स्मृ. (१)
अष्टविंशापराधं तु १४६. व. पु.
अष्टाक्षरजपो यस्य १५१. वो.
अष्टाक्षरजपो यस्य १५१. वं. 461
अष्टाक्षरविधानेन २४. म. भा. (आश्व.)

104-85 अष्टाक्षरं जपेद्विद्वान् १५१. वो. अष्टाङ्गयोगसिद्धानां १४६. सा. सं. 2-7 अष्टाङ्गेन नमस्कृत्य १४९. सा. सं.

6-189
अष्टाङ्गेन प्रणामेन १२५. ना. मु.
अष्टादशापराधं तु १४५. व. पु.
अष्टोत्तरशतं वापि १५२. ना. मु.
अष्टोत्तरसहस्रं वा १५४. वं. 467
असङ्करेण तेऽन्योन्यं १६. पा. सं. (च.)

21-81

असंख्याताच संख्यातः १०८. अ. व. (ना.) असह्यानिप सह्यांश्च १५५. वं. 474 अस्ति जिह्वा हिर्रे स्तोतुं १७८, वं. 517 अस्त्येव निर्मलं तोयं १७८, वं. 516 अस्नाताश्ची मलं भुड्के १०५. अ. 5-1 अस्पृष्टतीर्थः शौचार्थ ९९. पार. सं.

2-43

अहन्यहिन धर्मस्य ७५
अहरेकं हरेविंम्बं ११६
अहं हि सर्वयज्ञानां ६८. म. गी. 9-24
अहितविहतिदीक्षैः ४४. पा. र.
अहिंपा प्रथमं पुष्पं १७९
अहुताग्निः कृमिं भुङ्के १०५. अ. 5-1
अहेरिव गणाद्भीतः ७४
अहो अहो सुलभता १७८, वं. 516
अहो हिरें बुवन्नेवं १७८, वं. 515
अहा यच्छौचमुिह्छं ९९. आप-स्मृ.
अहो दितीयभागेन ५४, १२७. ना. मु.
अहोऽछांशेन संयुक्तं १५०. स्मृ.

श्रा

आगताय यथाकालं १५७. वं. 499 आगमार्ख्यं हि सिद्धान्तं ८. ह. सं. आगमाध्ययनं कुर्यात् १४९. सा. सं.

6-189

आमेयं पचरात्रं तु २३. वै. आचम्य प्रयतो भूत्वा १६५. पा. सं.

13-75

आचम्य प्राङ्मुखो भूत्वा १०२. पा. सं.

(च) 13-16

आचम्य प्रोक्ष्येद्दर्भ ११०. पा. सं. (च.)

13-23

आचर्तव्य इहाज्ञानात् ५. सा. सं. 21-47 आचार्यकमथार्त्विज्यं १३. पा. सं. (च.)

19-132

आचार्याणामसावसौ ९४. र. आ. आत्मप्रयत्नसापेक्षा १५८. वि.पु. 6-7-31 आत्मानं चापि हृत्पद्मे १६५. पा. सं.

13 - 77

आत्मानं परिषिच्योर्ध्वं ११०. पा. सं. (च.)

13-24

आदाय भक्तियोगाख्यं १६१. वै. ग. आदावोद्धारमुचार्य ६३. व्या. स्मृ. 2-36 आदित्यमण्डलान्तस्यं ११२. वं. 74

आदिखान्तःस्थितस्य ११२. ना. मु.

आदौ तेनैव सकला ११. पा. सं. (च.)

19-123

आद्यमेकायनं वेदं ४६. पा. सं. (च.) 1-5 आद्यं कर्माभिगमनं ५०. पा. सं. (च.)

13-3

आपत्स्वनन्तरा वृत्तिः १३५

आपीठान्मौलिपर्यन्तं ११७. शाः स्मृ.

2-89

आपो नारायणोद्भूताः ६३. व्या. स्मृ-

2-16

आपोहीत्यादिभिर्मन्त्रैः ११२. ना. मु. आप्रभातानिशान्तं वै ४७. ज. सं.

22-66

आबिभ्राणो रथाङ्गं ८८.

आम्रङ्करमपामार्ग १०२. पार. सं.

आम्रेक्षदण्डताम्बूल ११७

आयासः स्मरणे कोऽस्य १६५, १७४.

बि. g. 1-17-78

आयुधेः शङ्खचकाद्यैः १० पा. सं. (च.)

19-114

आयुर्वलं १०२. (मन्त्र)

आराधनत्वेनापाद्य ५३, १११. स. नि.

आराधनविधिः कीहरू ४६. पा. सं. (च.)
1-2

आराधयन् हरिं भक्ता ५३, ९१. वं. 36

आराधयेयं ध्यायेयं ९२ ना. मु. आराधितुमथेच्छेन्मां १२०. व. पु. 45 आरोपितं प्रदीपं ये १२०. व. पु. 45 आरोहन्त्वनवद्य १. पा. र. आर्जियत्वार्चनाद्रव्यं १२७. वं. 89 आलोड्य सर्वशास्त्राणि ७२, १६८. म.

भा. (आतु.) 186-11 आवर्तयेद्वा प्रणवं ६३. व्या. स्मृ. 2-22 आवां तवाङ्गसंभूतौ ९७. ह. वं.

88-47

आविद्यः प्राकृतः प्रोक्तः ७५
आविद्येन न केनापि ७५.
आसनाद्युपचारेस्तु २२. मृ.
आसनारोहणं चैव १२३.
आसित्वा सुचिरं तस्य १५६. वं. 481
आसीनयोस्तथा देव्योः १५६. वं. 488
आसीनेषु यथाभागं १५६. वं. 488
आस्थानस्थः सदा १५२. वो. पु.
आहारो यस्त्वनाहारः १४३. व. पु.
आहारं चैव कर्मण्यं १४३. व. पु.
आहत्य याच्यया १३०. पा. सं. (च.)
13-33

इ

इज्या च पश्चात् खाध्यायः ५०. पा. सं. (च.) 13-3 इज्यामेवाभिसन्दध्यात् १३८. इत ऊर्ध्वमहं तावत् ५३, ९१. वं. 33 इति तत्तुल्यतृपति ५. सं. सि. 20 इति निर्विद्य तदनु ९०. वं. 29 इति मत्वा विरक्तस्य ६४. श्री. भा.

11-19-18 इति विज्ञाप्य तान् पश्चात् १५७ वं. 495 इति विज्ञाप्य पुरतः १५८ वं. 500 इति संप्रार्थ्य तिसद्ध्ये ९४. वं. 40 इतिहासपुराणाभ्यां वेदं ६७, १४७. व्या.

स्मृ. २. (अन्तिम श्लोक) म. भा. (आदि.) 1-293

इतिहासपुराणाभ्यां षष्ठं ७४, १४७. द. स्मृ. 2-57

इत्येतत् कथितं सर्व ४९. ज. सं. 22-80 इत्येतदिखलेनोक्तं ६८. व्या. स्मृ. 2 (अन्ते) इत्येष कथितो ब्रह्मन् १६५. पा. सं. (च) 13, 78

इदमेकं सुनिष्पन्नं ७२. म. भा. (आतु.)

इदं गुरुभ्यः सर्वेभ्यः १५३. वं. 458 इदं महोपनिषदं २. म. भा. (शा.)

इदं श्रीकरसंज्ञाख्यं ३१

ई

ईहरा: परमात्मायं ५९, १५८. शा. स्मृ, 4-219, 5-17 ईश्वरो भगवान् विष्णुः १४१. क. ईश्वरो विकमी धन्वी ६१, वि. स. ईषदोष्ठपुरौ लग्नौ ८४. सा. सं. 6-200

उ

उद्यगन्धास्त्वकर्मण्याः १२८. सा. सं. 21-26

उच्चाच्छतगुणो ज्ञेयः १०८. वो. अ. उच्चेर्जपादुपांछुः स्यात् १०९. अ. व. (ना.) उच्चेर्माषा वृथाजल्पः १२२ उच्छिष्ठे चैव चाज्ञोचे १२२ उत्तमानुपदंशांश्व १२८. ना. मु. उत्तमे शिखरे १०९, तै. उ. 29 उत्तिष्ठांश्विन्तय हरिं ८८. वि. ध. 1-60 उत्तीर्य भगवत्प्राप्तिं ५३. भ. नि. उत्थानादिकमादेतत् ५०, १२६. पा. सं.

(च) 13-4
उत्थाय च ततो योगात् १५४. वं. 469
उत्थाय तत्र शयने ५४, ८९. ना. मु.
उत्थाय शयने तस्मिन् ९०. वं. 3
उत्थायासीत शयने ५०. पा. सं. (च.)

13-6
उत्पत्त्यसंभवात् २. शा. मी. 2-2-39
उत्सवे वासुदेवस्य १२२. व. पु. अ. 45
उदकेनाप्यलामे तु १७४
उदयास्तमयं यावत् ६९. द. स्मृ. 2-2
उदानाय ततः कुर्यात् ६६. व्या. स्मृ.

2-75 उदीचीं प्रागुदीचीं वा ९९. पि. उद्यतामि गृहीयात् १३४. शा. स्मृ.

3-18 उपचारशतेनापि १२३ डपचारानिमान् कुर्वन् १०४. अ. व्र. (ना.)
2-39
डपचारापदेशेन १५५. वं. 477
डपपत्तिमवस्थां च ९९. वो. स्मृ.
डपपातक्रयुक्तो ऽपि १६२
डपवीतं कर्णदेशे ९८. पा. सं. (च.)
13-10

उपस्थाय स्वकैर्मन्त्रैः ११२. वं. 78 उपस्थाय स्वज्ञास्रोक्तैः १११. पा. सं. (च.)

13-27 उपादद्यातथा पूजा १२९. पा. सं. (च.) 13-31

डपांद्युः स्याच्छतगुणः १०९. अ. व्र. (ना.) डपांशोर्मानसः प्रोक्तः १०८. बो. अ. डपायतां परित्यज्य ८०. गी. सं. 31 डपेतो मङ्गलैरन्यैः १२६. पा. सं. (च.)

13-20 उपेयादीश्वरं चापि ६२. व्या. स्मृ. 2-8 उपोषितः पोषितो वा १७४. वि. ध.

4-33 उभाभ्यां तोयमादाय १०६. पि. उमे सन्ध्ये ऽधितिष्ठामि १०७. म. भा.

(आश्व.) 98-68 उमे सन्ध्ये भगवानभिगन्तव्यः १५०, र.आ. उस्सा शिरसा वाचा, ११५ उद्यःकाले तु संप्राप्ते ७०. द. स्मृ. 2-6

ऊ

ऊरुमध्यप्रदेशे तु ८४. सा. सं. 6-200 ऊहापोहविधानेन २०. का. ऋ

ऋग्गाथा कुम्ब्या २६. ऋ. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि २५. छा. उ. 7-1-2 ऋत्विक्पुत्रो गुरुर्श्वाता ७०. द. स्मृ. 2-25 ऋषयेऽष्टाक्षरस्यान्त १५३, वं. 461 ऋष्यादिपूजिते स्थाने १९, २०, ३४, का.

ए

एककालाश्रितानां च ४७. ज. सं. 22-67 एकत्र दीक्षितस्तन्त्रे १३. पा-सं. (च.) 19-131

एकत्रिपश्चसप्तादि ११४
एकत्रिंशापराधं तु १४६. व. पु.
एकविंशापराधं तु १४५. व. पु.
एकश्क्षादिकानां तु ९५. पार. सं. 2-11
एकस्मिन्नप्यतिकानते ७३ इ. स. 18-82
एकस्यैव हि कालस्य ४७. ज. सं.

22-66 एकहस्तप्रणामश्च १२२ एकहस्तप्रणामं च १४५. व. पु. एकं यदि भवेच्छास्तं १७२ इ. स.

33-105 एकः कृष्णनमस्कारः १७३, वि. ध.

: कृष्णनमस्कारः १७३, वि. ६ 1-38

एकादशापराधस्तु १४४. व. पु. एकान्तिभिरनुष्टेयं ५४, ९२. ना. सु. एकाहाच्छुद्धयते विप्रः १७०, वि. ध. एकेन पाणिना यस्तु ११५. श्री. भा.

10-22-21

एकैकं बहुभिर्भेदैः ७, पौ. सं. 38-303 एकैकं भिद्यते तन्त्रम् ९. पा. सं. (च.) 19-112 एकैकां हासयेन्मात्राम् १०१. पार. सं. 2-57 एकैव मूर्तिराराध्या १०. पा. सं, (च.) 19-113 एकोनत्रिंशापराधं १४६. व. प्र. एकोनविंशापराधं १४५. व. पु. एकोऽपि कृष्णे सुकृतप्रणामः १७४, म. भा. (आश्व.) 46-123 एको हि श्रूयते देव ४७. ज. सं. प. 22-64 एतत्क्रियाविरोधीनि ९३. वं. 37 एतत्त त्रिविधं विद्धि ३९. पार. सं. 10-336 एतत् पुराणसिद्धान्तं ३१ एतद्भयानं च योगश्च ७६. द. स्मृ. 7-21 एतद्वैदिकमुहिष्टं २२. एतद्वै पश्चरात्राख्यम् ३२. का. एतस्मात् प्राप्यते ७. पौ. सं. 38-306

104-89
एताभिः प्राञ्जलिनित्यम् १०९.
एतैरेव हुतं यत्तु ७०. द. स्मृ. 2-25
एतैः समस्तैर्व्यस्तैर्वा १०५.
एवमष्टाक्षरेणैव १७४. अ. व्र. (ना.) 2-39
एवमादिषु चान्येषु १६. पा. सं. (च.)
17-45

एतस्मादिप चैकैका १००. पार. सं. 2-51

एता अन्याश्र राजेन्द्र २५. म. भा. (आश्व.)

एवमेकदिनं वापि १७७. वं. 504 एवमेव समभ्यासात् ८५. सा. सं. 6-209 एवं गुरोः समारभ्य १५१. वो. एवं नानागमानां च ७. पौ सं. 38-302 एवं प्रक्षाल्य विधिवत् १०१. पार. सं.

2-58

एवं शरणमुपगम्य ५७. नि. रा. एवं संचिन्त्य मन्त्रार्थं ५४ भ. नि. एवं संप्रतिपन्नानां १४७. सा. सं. 2-12 एष मे सर्वधर्माणां ११७. वि. स. एषितारं तदिच्छां वा १७८. वं. 5-13

ऐ

ऐकान्तिकात्यन्तिकतत्परिचर्येक १५९. वै. ग.

ऋों'

ओं नमो वासुदेवाय ९५. पार. सं. 2-5 ओंपूर्वया च गायत्र्या ११०. पा. सं. (च.)

क

क इति ब्रह्मणो नाम ९७. ह. वं. 88-47 कण्डूलाः कलिकज्जलाविल १८१. पा. र. कथं त्वमर्चनीयो ऽसि २४. म. भा. (आश्व.)

105-83 कथायां कथ्यमानायां १२०. व. पु. अ. 45 कथितं पन्न के कालाः ५०. पा. सं. 13-1 कथ्यते यत्र तत् प्रोक्तं १०. पा. सं. (च.)

19-115 कदा द्रक्ष्यति मां पितः १६०. रामा. (सु.) किन्छामूलमारभ्य १०८. सा. सं. कमण्डुलुस्थितेनैव ८२, ८३. सा. सं. 6-194 कम्बलावरणं चैव १२२. ई. 6-85 (१) कराङ्गुलिशरीरेषु १५३. वं. 457 कर्तव्यत्वेन वे यत्र ६, पौ. सं. 38-293 कर्तव्यः स्नपनं कुर्यात् ११. पा. सं. (च.) 19-127 कर्ता कारियता चोभौ १५. प. सं. (च.) 21-78 कर्मणामिप संन्यासः ९, १०. पा. सं (च.) 19-117 कर्मणां परिपाकत्वात् ६४. श्री. भा. 11-19-18

11-19-10 कर्मण्यवसिते तस्मिन् १५५. वं. 472 कर्मवाड्मनसैः सम्यक् १४७. सा. सं.

2-11
कर्माण्यनन्तान्यच्छेद्यानि ९३. वं. 37
कर्माएममेण मन्त्रेण १३८
कर्षणादिप्रतिष्ठान्तं ४६. पा. सं. (च.) 1-1
कलेद्रीपनिषे राजन् (अत्यन्तदुष्टस्य
कलेर्यं-इति वि. पु.) ११७. श्री.
भाग. 12-3-51, वि. पु. 6-2-40
कलौ कृतयुगं तस्य १७१. वि. ध.

कलो संकीर्त्य केशवम् ११७. वि. पु. 6-2-17 किल्कन् विष्णो नमस्तेऽ स्तु ९५. पार. सं. 2-13

कल्पकोटिशतिश्वापि १४१. क.

कल्याणाचरणान्तं यत् ५०, १२६. पा. सं. (च.) 13-4

का

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि १४०. भ. गी. 4-12 कान्तागणैश्च लक्ष्म्याधैः १२. पार. सं.

(प्रा.) 19-177 कामं तान् धार्मिको राजा ११३. पि. स्मृ. (१) काम्योऽपि वा भवेत्तस्य १५१. बो. कायक्केशं तदुद्भृतं ६०. व्या. स्मृ. 3-2 कारणागमसिद्धान्त १३. पा. सं. (च.)

19-(१) कालं सर्विमिहाभ्युपेत्य ७८. पा. र. काष्ठालामे तु रोगे वा १०१. पार. सं. 2-61

कि

किं किं न साध्यं भगवत् ७२, ९२. ना. मु. किं त्वया नार्चितो देवः. १७४.

की

कीर्तनादेव कृष्णस्य ११७, १६९. श्री. भाग. 12-3-51 कीर्तयेयं नमस्येयं ९२. ना. स.

कु

कुठारज्याहलास्त्राय ९५. पार. सं. 2-13 कुमुदादीन् गणेशांश्च १५७. वं. 489 कुर्याचेदेवमादीनां १७. पार. सं. कुर्यादाचमनं विप्रः १०१. पार. सं. 2-63 कुर्याद्वा यदि वा मोहात् ३८. पार. सं. 10-323

कुर्याद्वै बुद्धिलीनं तु. ८४. सा. सं. 6-203 कुलटाषण्डपतित १३४. शा. स्मृ. 3-18 कुलं च न्याधितं चैव १८. पार. सं. (प्रा.)

19-557 कुवासना कुबुद्धिश्व ११६. पौ. सं. 1-32 कुसीदमेके विहरित ७७. र. आ.

45 कुहेतुश्च कुभावश्च ११६. पो. सं. 1-32

कुपुमानां निवेद्यानां १२१. व. पु. अ.

क्

कूर्मवचतुरः पादान् ११४, १२५, १४९. सा. सं. 6-188

क्र

कृतस्वल्पांशको ऽप्यस्य १७७. वं. 507 कृतापराधं कृपया १५५. वं. 476 कृते निष्कल्मषे शुद्धे १२४. वं. 86 कृत्वात्मनः प्रीतिकरीं १६३. वि. ध.

(शौ.) 103-16 कृत्वा संप्रोक्षणं पूर्व ११. पा. सं. (च.) 19-126

कृत्वैवं मनसा योगं १५४. वं. 468 कृपयैवास्य देवस्य १४२, १७९ वं. 524 कृमिभक्ष्ये पतेद्धोरे ११९. व. पु. अ. 45 कृष्णकम्बलसंवीतः ११८. व. पु. अ. 45 कृष्णकम्बलसंवीतः ११८. व. पु. अ. 45 के

केन त्वं पाल्यसे देव १५७. वं. 497 केवलं तद्विधानेन ४३. पार. सं. 10-331 केवलं मनुजैर्यतु ३९, ४३ पार. सं.

10-342

केवलाञ्जलिना वापि **१**२४. वं. 88 केशवाराधनं हित्वा ६५. म. भा. (आ**तु**.)

186-17 केशवार्चा गृहे यस्य ६६, १३५

को

को हि भारो हरेर्नाम्नि १७४ वि. ध. 33-66

事

क्रमशः केशवादीनां ९४. पार. सं. 2-7 क्रमागतैस्तुल्यकक्ष्याः १०. पा. सं. (च.)

19-116

कमागतैः खसंज्ञाभिः ६. पौ. सं. 38, 294 क्रान्ते विष्णुं बल्ले हिरम् १७. (मन्त्र.) कियायागाद्दशगुणः १०८. बो. अ. कियां न कुर्यादन्यत्र १३. पा. सं. (च.)

19-131

कुद्धस्तु यश्च कर्माणि १४४. व. पु.

क्रे

क्रेशकर्मविपाकायैः ५. सं. सि-22

त्त

क्षता अशनिपातायैः १२८. सा. सं. 21-27 क्षन्तव्यं तदशेषेण १५५. वं. 477 क्षान्तसर्वापचारेण १५५. वं. 478 क्षामयेचापराधान् स्वान् १५५. वं 474 क्षालगित्वा ततः कुर्यात् १६४, सा. सं. 6-190

क्षिप्रं हि मानुषे लोके १४०. भ. गी. 4-12

ग

गन्नां विभाव्य तीर्थाम्भः ५३, १११. म. ति. गत्वा मैथुनसंगं तु १४३. व. पु. गन्धलेपक्षयकरं ९९. पार. सं. 2-43 गन्धलेपमपास्यैवं १००. पार. सं. 2-52 गन्धहीने भयोत्पत्तिः १७५ गन्धैः पुष्पैः फलैर्मूलैः १७५. अ. व.

(ना) 2-41
गमयिष्यामि वासरान् ९२. वं. 36
गरुडं च विशेषेण १५७. वं. 490
गर्भजन्मजरादुःख ५३. भ. नि.
गर्भाधानादिदाहान्त ४. आ. प्रा. अन्ते.

गा

गायत्रीजपपर्यन्तं ११२. वं. 77 गायत्र्या चामिमन्त्र्यापः १०६. पि.

गी

गीतवादित्रमृत्तादि ११८. व. पु. अ. 45

गु

गुणैः सांयमिकैः १० गुरुं मन्त्रमृषिं छन्दः १५३. वं. 457 गुरून् देवान् (वं) नमस्कृत्य ८२, ९४. सा सं. 6-194 ई. 6-86 गुरुं चैवाप्युपासीत ६९. व्या. स्मृ. 2-6

26

गुरू प्रपद्य प्रथमं ९४ गुरूपदेशसंसिद्धैः २२. मृ. (कि) गुरोर्गुरौ संनिहिते ७४. पू. गुरौ मौनं निजस्तोत्रं १२३ गुर्वादीं के नमस्कृत्य १५२. ना. मृ.

गृ

गृहाद्गृहमथो गत्वा १२१. व. पु. 45 गृहानागत्य संक्षाल्य १२५. ना. मु.

गो

गोषु चैवं प्रसन्नासु १२६. कु. क.

ग्र

प्रामे जन्मशतं सुन्नु १२०. व. पु. 45 प्रासमुष्टिं परगवे १२६. म. भा. (आश्व) 109-29 प्रासंगवामपि १२६ प्राह्मस्ते गजेन्द्रे ८८.

घो

घोरं प्रयाति नरकं ३८. पार. सं. 10-325

=

चकवद्श्रामयेशाङ्गं ११४. शा. स्मृ. 2-73 चकादाक्षवरैश्राथ १२. पार. सं. (प्रा) 19-577 चकायुधस्य नामानि १६८

चक्कषः प्रीतिकरणात्, १६३. मृ. चटकत्वमनुप्राप्य १२०. व. पु. 45 चण्डालमपि वृत्तस्थं ४१. म. भा.
(आश्व.) 116-8
चण्डालयोनितां याति ११८, १२१. व.
पु. 45

चण्डालयोनिमाप्नोति १२१. व. पु. 45
चतुर्णामधिकारो वै १४७. सा. सं. 2-11
चतुर्थमपराधं तु १४४. व. पु.
चतुर्थे तु तथा भागे ७३. द. स्मृ. 2-41
चतुर्दशापराधं तु १४५. व. पु.
चतुर्धा भेदिभिन्नं च ३२. का.
चतुर्धा मणिवन्धस्थं १००. पार. सं. 2-56

चतुर्भिर्वासुदेवाद्यैः ९६. वं. 44 चतुर्विधा मम जनाः १३९. म. भा. (शा) 350-33

चतुर्विशापराधं तु १४५. व. पु. चतुर्व्यूहविभागज्ञः ५२. शा. स्मृ. चतुष्यश्चीवावास १२८. सा. सं. 21-27 चतुष्त्रिद्धादिकेनैव ६. पौ. सं. 38-301 चत्वार एकतो वेदाः २६. (एकतश्चतुरो वेदान मं. भा. पाठः) म. भा. (आदि)

वेदान् मं. भा. पाठः) म. भा. (आदि) 1-297

चत्वारि चैष जन्मानि १२१. व. पु. 45 चरणारविन्दयुगल १६०. वै. ग.

चा

चाण्डाली योनिमाश्रित्य १२०. व. पु. 45 चातुर्व्यूहं परं ब्रह्म १. पा. र.

चि

चिकीषं जी प्सितं कर्म ९६, वं. 44

चिदानन्दघनः शान्तः ८५, सा. स. 6-212

चे

चेतनस्त्वेक एवेति ५९, ८७. श्री. कृ. चेलाजिनकुशोत्तरम् ८३. म. गी. 6-11

छ

छन्दश्च देवीं गायत्री १५३. वं. 462

छा

छायामाक्रम्य यो मोहात् १२०. व. g. 45

ज

जगद्भापारवर्ज ८६. शा. मी. 4-417 जनने मरणे चैव १६. पा. सं. (च) 17-44 जनिष्यति वरारोहे ११९, व. पु. 45 जनमद्वयं तु वै मूडाः १२१, व. पु. 45 जनममृत्युजराव्याधि ९०, भ. गी. 13-8 जपध्यानार्चनस्तोत्रैः ४७, १२५ ज. सं.

22-68
जपन्नष्टाक्षरं मन्त्रं १५३, वं 456
जपनुत्थाय शयनात् ९६, वं. 46
जपमध्ये गुरुर्वापि १०८, १४८, वो.
जपहोमादिकं सर्व १६४. पा. सं. 13-73
जपं तु द्वि(त्रि)विधं कुर्यात् १०७, ज. सं.

14-3 जपान्ते मनसा ध्यात्वा १५४, वं 467 जपेदध्यापयेच्छिष्यान् ६१, १४८, व्या.

स्मृ. 2-7

जपेदशक्षरं मन्त्रं १५४, वं. 466 जपेद्दादशनामानि ९६, वं. 45 जपेन सन्ध्याकालेषु १५१. कृ. क. जहवा च सुचिरं योगं १५२ ना. मु. जलं शुद्धमशुद्धं वा १०३ पा. सं (स्मृति-रक्षाकरे) जले मतस्यादीनां १३६, वृ. वा.

जा

जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा ११५ र. आ. जायन्ते सप्त जन्मानि १२१. व. पु. 54 जालपादं समश्रन् वे १४५. व. पु.

जि

जिज्ञासुरिष योगस्य १५३. म. गी. 6-44 जिनालयं प्रविष्टस्तु २७. शे. का. जिह्वाजपः शतगुणः १०९. अ. व. (ना) जिह्वातास्त्रतलस्था च ८४. सा. सं. 6-199 जिह्वानिलेंसनं चैव १०१. पार. सं. 2-63

ज

ज्ञानकर्मतपोयोग १०७. वं. 510 ज्ञानं पुष्पं तपः पुष्पं १७९ ज्ञानदिषाङ्गण्यनिष्ठेः ५. सं. सि. 23 ज्ञानी तु परमैकान्ती ८०, गी. सं. 29

त

तचतुर्धा स्थितं शास्त्रं ९, पा. सं. 19-111 तचेदेतच्छ्रुतिपथपरिश्रष्ट २, आ. प्रा. तच्छास्त्रमन्तरेणैव १९, ३४, का. तत आधारशक्तयादीन् ११३, ना. मु. ततः कुम्भं समादाय १२३, वं. 81 ततः पश्चिमसन्ध्यायां १६४ पा. सं.

13 - 73

ततः पुष्पफलादीनां ४८, ७१, १२९ ज. सं. 22-69

ततः पूर्वे समुत्थाय ९९ ततः प्रक्षाल्य चरणौ १२४. वं. 83 ततश्च प्रत्यहं ५७, १६०. वै. ग. ततश्चानुभूयमान १६१. वै. ग. ततः श्रमजयं कुर्यात् ८७. सा. सं. 6-215 ततः सन्ध्यामपासीत ६७. व्या. स्मृ. 2

19-583 ततः सिद्धान्तसांकर्य १९, पार. सं.

ततः समाचरेदालात् १९, पार. सं.

19-584 ततस्तदहिबन्यासं १५६. वं. 484 ततस्तस्मै नमस्कृत्वा १०९. पि. ततस्तीर्थं समाश्रिख १०३. वं. 49 ततस्ते अपि महाभागे ११८. व. पु. 45 ततस्त्वभिमतेनैव ८३ ततः स्नानं प्रकुर्वीत ७०. द. स्मृ. 2-7 ततः खकर्मभोक्तारं ११२. वं. 78 ततः स्वस्मै प्रपन्नाय १५४. वं. 471 ततो जाग्रतपदस्थं च ८४. सा. सं. 6-206 ततो ऽपि मनुजो मुक्तः १२०. व. पु. 45 ततो भगवता स्वयमेव १६१ वै. ग.

ततो भूधरमन्त्रेण ९७. वं. 47

ततो मध्याहसमये ६३. व्या. स्मृ. 2-9

ततो मुक्तो महाभागे ११९. व. पु. 45 ततोऽष्टाङ्गेन योगेन ४८. ज. सं. 22-71 तत्तत्कालोद्भवानां च १२३ तत्तन्त्रसिद्धान्ताह्वानं ११. पा. सं. (च)

19-120

तन्तीयं हि यागाङ्गं ४९. ज. सं. 22-78 तत्तीर्थमधिकं विद्धि १०४. इ. स. 25-21 तत् पारमेश्वरं वाक्यं २९. सा. सं. 22-51 तत्पूर्वीपररात्रेषु ५७, १५० तत्त्रभावाच तेनैव ८५. सा. सं. 6-210 तत्प्राप्तये च तत्पादाम्ब्रज १५९. वै. ग. तत्र तामसमार्गेण ४०. पार. सं. 10-330 तत्र दिव्यं परित्यज्य ३७. पार. सं.

10-322

तत्र नाचमनं कुर्यात् १२२. व. पु. 45 तत्र राजसमार्गेण ४०. पार. सं. 10-329 तत्र वै त्रिविधं वाक्यं २९, सा. सं.

22-49

तत्र संगवादय: कालाः ५१. प्र. र. तत्र संगवे वैकुण्ठस्य ५१. प्र. र. तत्रापि राजसेनैव ४०. पार. सं. 10-327 तत्रापि दिव्यमार्गाचेत् ३७, ४२. पार.

सं. 10-320 तत्रापि सात्त्विकेनैव ४०. पार. सं.

10 - 328

तत्राभिगमनं नाम ५४. ना. मु. तत्रार्घादिभिरभ्यर्च १५२. ना. मु. तत्संबन्धानुसन्धानं ५९. शा. स्मृ. 4-219

5-18 तत्संश्लेषवियोगैक ८०. गी. सं. 29 तत्सर्व संप्रवक्ष्यामि ६९. द. स्मृ. 2-1 तितसद्धान्तान्यमार्गेण १४. पा. सं. (च) 21-50

तत्स्थत्वादनुपर्यन्ति ८५. वि. पु. तथाक्षरेण स्वमात्मानं ६८. व्या. स्मृ. 2-78 तथा प्रपन्नः शास्त्रीय ७८, पा. र. तथा मूर्त्यन्तरयुतं ६. पौ. सं. 38-295 तथा सुरासुरनर ५. सं. सि. 21 तथास्त्रैर्विग्रहोपेतै: १२. पार. सं. (प्रा.)

19-576 तथैव दीक्षाविधिना ४७. पा. सं. (च) 1-10 तथैव यावत् कालं तु १८. पार. सं.

19-580 तदर्थ कर्म कौन्तेय ६२. भ. गी. 3-9 तदभावो नाडीषु १६६. शा. मी. 3-2-7 तदहं भक्त्युपहृतं १७४, भ. गी. 9-26;

श्री. भाग. 10-81-4 तदातमा तन्मनाः शान्तः ६४. व्या. स्मृ.

2-45

तदाद्यमङ्गं यागस्य ४८. ज. सं. 22-76 तदुपादानसंज्ञं वै ४८. ज. सं. 22-70 तद्दानं चैव शिष्येभ्यः ७१. द. स्मृ. 2-31 तद्वीजमस्य प्रभवं १५४. वं. 464 तिद्वज्ञानार्थं स गुरुमेव ९०. छा. उ. (मु.

उपनिषदि 1-2-12) तद्विधानं परित्यज्य २३. त. सा. तद्विधानं परित्यज्य खयं ३३. का. तद्विशेषपरीक्षा वा १२. न्या. वि. तद्विष्णोः परमं पदं ६९. तद्विष्णोरिति मन्त्रेण ६४. व्या. स्मृ. 2-44 तदि कुर्वन् यथाशक्ति १७६. म. 4-14 तिद्ध वासुदेवाख्यं ८. श्री. भा. 2-2-38 तन्त्रतन्त्रान्तराभ्यां तु ३२. का. तन्त्रतन्त्रान्तरोक्तेन ३३. का. तन्त्रमेदे च सिद्धान्त १३. पा. सं. (च) 19-132 तन्त्रमागमसिद्धान्तम् १ . पा. सं. (च) 19-117 तन्त्रसंज्ञं हि तच्छास्त्रं ६. पौ. सं. 38-399 तन्त्रसंज्ञं हि यच्छास्त्रं ३२. का. तन्त्रसंज्ञं त सिद्धान्तं ८. ह. सं. तन्त्रं तन्त्रान्तरं चेति ३१. का. तन्त्राधिकारिमूर्तीनां १६. पा. सं. (च) 17 - 32तन्त्रान्तरं तु यत्रोक्तं ३२. का. तन्त्रान्तरं हि सिद्धान्तं ८. ह. तन्त्रान्तरे तथा तन्त्र १३. पा. सं (च) 19 (?)

तन्त्रान्तरेऽपि कथितं ११. पा. सं. (च) 19-124

तन्त्रेणापि तथा येन ११. पा. सं. (च) 19 (?)

तन्त्रेणैकेन कर्तव्यं १७. ना तन्मन्त्रजपसामर्थ्यात् ८४. सा. सं. 6-207 तन्मयत्वेन गोविन्दे १४०. वि. ध. 99-15 तन्मात्राभिस्तदन्ते ही ९८. पा. सं. (च) 13-15

तन्मूलतः क्रियाः सर्वाः १०८, १४८. बो. स्मृ. तमेव शरणमुपगच्छेत् ५६. नि. रा.

तं जपेययनर्थकृत् ९३. तं समाराधनविधि ४६. पा. सं. 1-1 तर्पयेदुपविश्याथ १९१. पा. सं. (च)

13-26

तस्करात् पतितात् १३४. सा. सं. 21-18 तस्माजन्मप्रभृत्येक १५. पा. सं. (च)

21-75

तस्मात् कर्माणि कुर्वीत ६८. व्या. स्मृ. 2 तस्मात् त्रयाणामेतेषां १६३. मृ. तस्मात् पद्मं तथा राजन् ४९. म. भा.

(आश्व.) 104-73
तस्मात् पूजा न कर्तव्या ३३. का.
तस्मात् पूज्यतमं नान्यं ६६. यो. या.
तस्मात् सर्वेष्रयत्नेन ३८.पार.सं. 10-325
तस्मात् सर्वेषु कालेषु १६८. भ. गी. 8-7
तस्मात् सहस्रपत्रं तु ५०. म. भा. (आश्व.)

104-74

तस्मात् सांख्यं सयोगं ३. श्रीरं. स्त. 2-14 तस्मादनादिमध्यान्तं ६४. व्या. स्मृ. 2-43 तस्मादष्टाक्षरं मन्त्रं १०७. म. भा. (आश्व.)

98-69

तस्मादुत्कृष्टशास्त्रोक्त ३३. का.
तस्मानारायणं देवं ६३. व्या. स्मृ. 2-16
तस्मान्मुक्तस्तु रक्तादि १९९. व. पु. 45
तिस्मान् मुदुर्लमे लब्धे १७७. वं. 510
तस्याङ्गानि विभागेन ४८. ज. सं. 22-75
तस्यान्नं नैव भोक्तव्यं ६६, १३५
तस्या ब्रह्मणि संयोगः १५८. वि. पु.

6-7-31 तस्येते कथिता ह्यर्थाः ९५. श्वे. उ. 6-23 तस्यैव भगवतः १५९. वै. ग.

ता

तान् ब्रूहि देवदेवेश ११८. व. पु. 45 तामर्चयेत् तां प्रणमेत् १६३. वि. धर्म. (शौ)

103-16

तामसेन तु मार्गेण ४०. पार. सं. 10-326 ताम्बूळादीनि चान्यानि १२८. ना. मु. ताम्बूळं चितं यस्तु ११९. व. पु. 45 ताबुमौ कळुषात्मानौ १८. पार. सं. (प्रा) 19-556

ति

तिलोदकैः पितॄन् भक्त्या ६३. व्या. स्मृ. 2-37 तिष्ठेत् स कानने शून्ये १२०. व. पु. 45 तिस्रो लिङ्गे मृदो देयाः ९९. पार. सं. 2-44

ती

तीर्थ भागवतं ग्रुद्धं १०३ तीर्थं संशोध्य संक्षाल्य १०३. ना. मु. तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि १०४

तु

तुलसीपद्मपालाश १७५. अ. ब्र. (ना) 2-40 तुलस्यमृतजन्मासि १३५. (मन्त्र).

तृ

तृणैर्वा शास्त्रसंसिद्धेः १०३. ना. मु. तृतीयमपराधं तु १४४. व. पु. तृतीयं तन्त्रसिद्धान्तं ९. पा. सं. (च) 19-113

तृतीये तु तथा भागे ७१. द. स्मृ. 2-32

ते

तेनैव सकला कार्या ११. पा. सं. (च) 19-124

तेनैव संस्कृता विप्राः ४६. पा. सं. (च) 1-6 तेडिप तित्तिरितां गत्वा १२०. व. पु. 45 ते यान्ति वसुधे पापाः ११८. व. पु. 45 तेषां तत्परमं ब्रह्म १४०. वि. ध. 99-13 तेषां तु पावनायाहं १०७. म. भा. (आश्व.)

98-68

तेषां नित्याभियुक्तानां ७५. भ. गी. 9-22 तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठाः १३९. म. भा. (श)

350-34

तेषां वै छिन्नतृष्णानां ७५. द. स्मृ. तेषु च धर्मोत्तरः स्यात् ९२. गौ. ध.

1-9-47

तो

तोयहीनेऽतिरौद्रे च १२१. व. पु. 45

तै

तैलं मांसं व्यवायं च १०३. व्या. स्मृ तैलेनाभ्यक्तसर्वाज्ञः ११८. व. पु. 45

तौ

तौ युतावज्जिलः पुमान् ११५. अ. को.

त्य

स्यक्तं शास्त्रमलेपकप्रभृतिभिः १८१, पा.र.

त्यक्ता विंशतिपश्चकं ७८. पा. र. त्यका समाश्चयेदन्यम् १५. पा. सं. (च) 21-74 त्यागे यस्य हुतं सर्व ७८. र. आ.

त्र

त्रयाणां क्षत्रियादीनां ४६.पा.सं. (च) 1-7
त्रयाणां क्षत्रियादीनां प्रपन्नानां १४७.सा.
सं. 2-9
त्रयोदशावधं कर्म. १०
त्रयोदशापराधं तु १४४. व. पु.
त्रयोविंशापराधं तं १४५. व. पु.
त्रस्तिनिर्वण्णहृदयः ९०. वं. 3
त्रायतैव स्वकर्तारं १७७. वं. 508
त्रिपदां वात्र सावित्रीं ६३. व्या. स्मृ. 2-22
त्रिः पठेदायतप्राणः १०६. म. 6-70
त्रैकाल्यमर्चनं विष्णोः १४१. अ.
त्रयहात् केवलवेदस्तु १७०. वि. ध.

त्व

त्वय्याराधनकामोऽयं ९३. वं 39. (मन्त) त्वं हि रुद्र महाबाहो २८. व. पु. 70-36 त्वां मया त्वयि निक्षिप्तं १५७. वं. 499

द

दक्षिणेतरहस्तेन ९८. पा. सं (च) 13-12 दक्षिणे मृत्तिकां हस्ते ९८. पा. सं. (च) 13-13 दण्डनत्प्रणिपातैस्तु ११३. सा. सं. 21-13 दत्तं तत्पदयोर्युग्मं १५६. वं. 480 दत्तानुज्ञः परेणापि १५६. वं. 488

दत्वाथ पादुकायुगमं १५६. वं. 483 ददाति ध्यायिनां नित्यं ७५. वि. ध. 74-43 दद्यात् पुष्पादिकं तेषां ६०. व्या. स्मृ.

3-5

दबाद्म्रासं १२६. कृ. क. दिधक्षीराज्यमुख्यानि १२८. ना. मु. दध्यादि च हिवयेग्यि १२९. पा. सं.

13-31

दन्तकाष्ठमखादित्वा १४३. व. पु. दन्तधावनकाष्ठं च १०२. पा. सं. (च)

13-18

दन्तानां काष्ठसंयोगः १०३. व्या. स्मृ. ? दन्तानामुदितान्येकादश १०२. पा. सं.

(च) 13-18

दन्तान् संशोद्ध्य निर्लिख्य १०३. ना. मु. दया सर्वभूतेषु क्षान्तिः १३६. गौ. घ.

8-5-24

दरिद्राश्चैव मूर्खाश्च १२१. व. पु. 45 दर्भान् पत्राणि समिधः १३०. पा. सं. (च) 13-33

दर्शयित्वाल्पमायासं. २८. व. व. 70-36.

(म. भा.)

दशमश्चापराधोऽयं १४४. व. पु. दश वामकरे देयाः १००. पार. सं. 2-47 दशाङ्कलं तथा मानं १०२. पा. सं (च)

13-19

दशावतारनामानि ९६. वं. 46 दशाश्वमेधी पुनरेति १७४, म. भा. (आश्व.)

46-123

दस्यमिर्भिषतेनेव ७३. इ. स. 18-82

दा

दानं ददद्भियेंहक्तं १३५. शौ.

दि

दिनमेकमिप प्रीतः १७६, ना. मु. दिनावसाने संप्राप्ते ४८. ज. सं. 22-73 दिवसस्याद्यभागेन ६९. द. स्मृ. 2-4 दिवा सन्ध्याम्च कर्णस्थ ३४. याज्ञ. 1-16 दिव्यमार्गेण पूजाद्यं ३७. पार. सं. 10-322 दिव्यशास्त्रोक्तविधिना ३६. पार. सं.

10-316

दिव्याद्यायतनानां च ३९. पार. सं.

10-331

दिव्यानामवताराणां ९५. पार. सं. 2-10 दिव्याप्यमान्त्रवायव्य १०५ दिव्योक्तविधिना कार्य ३३. का.

दी

दीक्षितानां क्रमेणैव. १३. पा. सं. (च) 19-(?)

दु

दुग्धं पित्तहतैर्जुगुप्सितं १८१, पा. र. दुर्गसंसारकान्तारं १७३, वि, ध. 1-18 दुस्तरां दुर्दशामेताम् ९०. वं. 28

ढू

दूरात् प्रदक्षिणं कुर्यात्. १९३. सा. सं 21-12

ह

हड्नासाम्रगता कार्या ८४. सा. सं. 6-199

दश्यन्ते च शुभा दूर्वाः १७८. वं. 517 दृष्ट्वा तु मृतकं देवि १४४. व. पु.

दे

देवकार्य ततः कृत्वा ७०, १२६. द. स्मृ. 2-26

देवकार्यस्य सर्वस्य ७०. द. स्मृ. 2-26 देवकार्याणि पूर्वाहे ७०. द. स्मृ. 2-27 देवताप्रतिमां हृष्ट्वा १४१. देवताभ्यर्चनं चैव ६५. म.

देवतारूपमात्मानं ८६ देवदेव जगन्नाथ ११८ व. पु. 45 देवमिवाचार्य ९४. आप. ध. 1-6-13

देवादीनां नमस्कुर्यात् ६०, ६१. व्या. स्मृ. 3-5

देवादीन् सलिले तिष्ठन् १९१. पा. सं. (च)

देवानृषीन् पितॄन् ६३. नि. रा. देवान् ब्रह्मऋषींश्वेव ६३. व्या. स्मृ.

2-37

देवाय देवीयुक्ताय १५६. वं. 486 देवोत्सवाद्यसेवा च १२२

देव्यः श्रियादयश्चापि १०. पा. सं. (च)

19-113 देशं कालं तथा ज्ञानं ९९. बो. स्मृ. देशिकस्याभिजातस्य १८. पार. सं.

19-579

दो

दोषाय कल्पते राज ११. पा. सं. (च)

19-125

27

ब्र

इन्याण्याराधनार्थानि ५४, १२७. ना. मु. इन्डिमिच्छामि ते रूपं १६५. म. गी. 11-3

द्व

द्वयमर्थानुसन्धानेन ५७. श. ग. द्वयेन तद्विवरणैः ५४, ५६, १२५. ना. मु. द्वात्रिंशदपराधांस्तु १४३. व. पु. द्वादशं चापराधं तु १४४. व. पु. द्वादशाक्षरतत्त्वज्ञः ५२. म. भा. (आश्व.)

द्वादशाक्षरतस्वज्ञः ५२. म. मा. (आश्व.)
118-83
द्वादशाक्षरिनष्ठो यः ५२. शा. सं.
द्वादशाक्षरुनष्ठो यः ५२. शा. सं.
द्वादशाक्षरुनष्ठो यः ५२. शा. सं. 2-60
द्वारपालाननुज्ञाप्य १२५. ना. मु.
द्वाराज्ञावृतिदेवानाम् १७. पार. सं. (प्र.)
द्वाविंशमपराधं तं १४५. व. पु.
द्वितीयमपराधं तु १४३. व. पु.
द्वितीया च तृतीया च ९९. पार. सं. 2-46
द्वितीये च तृतीये च ६९. द. स्मृ. 2-5
द्वितीये तु तथाभागे ७१. द. स्मृ. 2-30
द्वित्रयादिमुखमेदा वा ११. पा. सं (च)

19-121 द्विपडष्टषडणींदि १५२. ना. मु.

ध

धर्ममर्थ च चिन्तयेत् ६२, व्या. स्पृ. 1-2 धर्माविरुद्धो भूतेषु ९२. भ. गी. 7-11

धू

धूपावसानिकैभेगिः ८६.

¥

धृतोध्वंपुण्ड्रो देवर्षि १११. वं. 73 धृत्या यया धारयते ९१. भ. गी. 18-33

ध्य

ध्यातृध्येयाविभागेन ८५. सा. सं. 6-213 ध्यात्वा तु मनसा देवं ६६. व्या. स्मृ. 2-76 ध्यानयोगेन दृष्ट्वा १६१. वै. ग. ध्यानानां चैव मुद्राणां पार. सं. (प्र.) ध्यायते ऽर्चयते योऽन्यं १४१. कः ध्यायन् कृते जपन् यज्ञैः १६९. वि. पु.

6-2-17
ध्यायन् जह्वोपतिष्ठेत ११२. ना. मु.
ध्यायन् परं देवं ५३, ९१. वं 35
ध्यायन्नारायणं देवं १२४. वं. 82
ध्यायीत मनसेश्वरं ६१. व्या. स्मृ. 1-2
ध्यायेन्नारायणं देवं. ७१ द. स्मृ. 2-14
ध्येयो नारायणः सदा १६८. म. भा. (आनु)
186-11

न

न कदाचिदिप प्राज्ञः १९. ३४. का. न कुर्याच्छास्त्रसांकर्य ४१. पार. सं. 10-377 न कुर्यात्तन्त्रसाङ्कर्य १८. पार. सं. (प्रा.) 19-557 नखरोमाणि यश्चेव ११९. व. पु. 45 नगरप्रवेशनानि च वर्जयेत् ६२ न गृहे करवीरोत्थैः १२८. सा. सं. 21-30 न च कर्तुः करणं २. शा. मी. 2-2-40 न च क्रमन्न च हसन् १०७. व्या, स्मृ. न चान्यवस्त्रमाच्छाद्य १०४. म. 4-129 न चेद्रहस्यमत्यन्तं ५०. पा. सं (च) 13-2 न तु तलुत्रतदृख ५. सं सि. 21 न तु द्रव्यान्तरं चैव १७. पार. सं. (प्र) न तेभ्यो विद्यते तीर्थ १०४. इ. स. 25-20 नन देव त्वमेवैकः १५७. वं. 495 न पदा पदमाक्रम्य १०७. म. भा. (आश्व) 98 न पूर्वीह्रमध्यन्दिन ९२. गौ. ध. 1-9-46 नमस्कारं न कुर्याचेत् १४१ नमस्कारार्चनादीनि १४१. अ. नमस्क्रयात् प्रभाते तु ९६. पार. .सं. 2-14 नमस्ते चेतनाधार १५३. वं. 469 नमस्ते पञ्चकालज्ञ ५१. जितंते 32 नमस्ते पद्मनाभाय ९५. पार. सं. 2-10 नमस्ते मन्त्रराजाय १५३. वं. 459 नमस्ते मीनरूपाय ९१. पार. सं. 2-11 नमस्त्रिविक्रमायाथ ९५. पार. सं. 2-9 नमः क्षितिधरायोक्ता ९६. पार. सं. 2-17 नमो नमः केशवाय ९५. पार. सं. 2-7 नमो वामनरूपाय ९५, पार. सं. 2-12 नमोऽस्तु प्रियदत्तायै ९७. (मन्त्र.)

2-12 न यानपादुकारूढः ११४. सा. सं. 21-13 नयेन्निरयमत्युगं १५. पार. सं. (च) 21-77

नमो ऽस्त्वादिवराहाय ९५. पार. सं.

नरो नारायणश्चैव ८८. म. भा. (ज्ञा.) 342-9

न लक्षणान्तरं कुर्यात् १७. पार. सं. (प्र.) नवमं चापराधं तु १४४. व. पु. नवाग्रं ये तु ब्रीहीणां १४६. व. पु. नवानामिप मूर्तीनां १०. पा. सं. (च.)

19-177

न विक्षिप्तमना भूत्वा ११४. सा. सं. 21-14

न विष्ण्वाराधनात् पुण्यं ४९, ६१, ६४, १७३ व्या. स्मृ. 2-42

न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षः १४९. आप. स्मृ. 10-6

न शास्त्रार्थस्य शास्त्राणां ५. सा. सं. 21-47

न शौरिचिन्ताविमुख ७५. वि. ध.

न सिन्नधानं च हरेः १६. पा. सं. (च.) 21-79

न स्नानमाचरेडुका १०४. म. 4-129

न स्पृशेन्मामनादृख १४१

न हि कल्याणकृत् कश्चित् १७३, भ. गी.

6-40

न हि निन्दा निन्धं २५

न हेतुवादाह्रोभाद्वा ७७. म. भा.

ना

नाथयामुनपूर्णादि ८०. पा. र. नानथों न च नैष्फल्यं १०७, वं. 506 नानाव्यूहसमेतं च-६. पौ. सं. 38-295 नानाव्यूहसमेतं च-६. पौ. सं 38-304 नानिवेद्य हरेः किंचित् १५०. भारहाजसंहिता (8 अधिकार.)
नान्तरा भोजनं कुर्यात् १५०
नान्यं देवं नमस्कुर्यात् ६४. वा.
नान्यो विमुक्तये पन्थाः ६८. व्या. स्मृ. 2नापरः कुलवृत्तादि १७७. वं. 509
नामद्वयं वा सिद्धान्त ७. पो. सं. 38-303
नाम्नां संकीर्तनं कुर्यात् ९५. पार. सं. 2-5
नारायणं परं ब्रह्म १५४. वं. 465
नारायणात्मकान् देवान् ११२. ना. मृ.
नारायणीयमौदध्य ३२. का.
नाविरतो दुश्वरितात् १४२. शु.
नाशोचं कीर्तने तस्य १६८. क. व. 2-24
नास्तिक्यादथवालस्यात् ६८. व्या.

स्मृ. 2-नास्ति संगतिरस्माकं ७४ नाहंकारान्न संरम्भात् ७७. म. भा.

नि

निक्षिपन् जीवितमिव १५७. वं. 491
निक्षिप्य चिरमात्मानं ५४, ५६, १२५.
ना. मु.
निखिलं चाप्यधीकुर्यात् ८५. सा. सं.
6-211
निप्रहानुप्रही चैव १२२
निजकर्मादिभक्तयन्तं ८०. गी. सं. 31
निख्यनिद्धिपनिस्सीम १७८. वं. 521
निख्यनैमित्तिकैः काम्यैः ११२. वं 76

नित्यनैमित्तिकैर्युक्तेः ६९. द. स्मृ. 2-2 नित्यमाराध्येद्धिरं ६५. व्या. स्मृ. 2-42

नित्यं भगवतः पूजां १७५. अ. ब्र. (ना.) 2-42

नित्यं राष्ट्रभयं कुर्यात् १७५ नित्यं विष्ण्वर्चनं परं १७३. शौ. सू.

1-2-21

निद्ध्यात् स्वं च कर्तृत्वं १५५. वं. 473
निधित्सिन्निव चक्षुः स्वं १५७. वं 491
नियोजयेस्ततो विप्रः १००. पार. सं. 2-48
निरज्ञनः परमं साम्यं ८५. मु. 3-1-3
निरुध्य स्वं चित्तं १६२, पा. र.
निर्गन्तुकामो निक्षिप्य १५६. वं. 488
निर्दोषतां प्रयान्त्याञ्च १२९. सा.सं.21-33
निर्भयः सर्वभूतेभ्यः १५५. वं. 471
निर्मलानन्तविज्ञान १७९, वं. 522
निर्वाहः कियते तद्वत् ३. श्री. कृ.
निवेदयीत स्वात्मानं ६४. व्या. स्मृ. 2-45
निवेदतस्य यद्दानं ४९. ज. सं. 22-78
निषेकादींश्च संस्कारान् २१.

निषेधाविषयीभावात् १४२, १७८. वं. 513

निष्ठीवनकरो यस्तु ११९. व. पु. 45 निष्फला च किया तस्य १५. पा. सं. (च.) 21-78

नी

नीत्वोपादानसमयं १३०. पा. सं. (च.) 13-34

नृ

नृणां नरपतेश्वापि १६, पा. सं. (च.) 17-32 नृसिंहकपिलकोड १२. पार. सं. (प्रा.) 19-576

ने

नेदंविदनिदंविदा ७५. व. आ. नेह कालकियाकर्तृ १७८. वं. 512

ने

नैवाधिकारिणो गौणाः ४६. पा. सं (च.)
1-9
नैवाभ्यां सहशो मन्त्रः ६४. व्या. स्मृ.
2-44
नैवेद्यहीने दुर्भिक्षं १७५

न्य

न्यमोधोदुम्बराश्वत्थ १०२. पा. सं. (च.)
13-17
न्यस्य कर्तृत्वभोत्कृत्वे ११२. वं. 76
न्याय्यस्तस्य करछेदः ११५. श्री. भा.
10-22-22
न्यासेन देवमन्त्राणां ८६

T

पश्चकालविधिज्ञानां ५०. पा. सं. (च.)
13-1
पश्चकालव्यवस्थित्ये ४४. पा. र.
पश्चकालास्त्वयोद्दिष्टाः ४७. ज. सं.
22-65
पश्चकालैकमनसां ५१. (जितन्ते) 33
पश्चदशापराधं तं १४५. व. पु.
पश्चमं त्वपराधं च १४४. व. पु.

पश्चमे तु तथा भागे ७३. द. स्मृ. 2-46 पश्चमो योगसंज्ञोऽसौ ४८. ज. सं. 22-74 पश्च वामकरे देयाः ९९. पार. सं. 2-44 पश्चरात्रमहाम्भोधि १. पा. र. पश्चरात्रस्य कृत्स्नस्य ४३, म. भा. (शा.)

359-68

पश्चरात्रस्य कृत्स्नस्य प्रस्तिं १. पा. र. पश्चरात्रोदितान् वापि २१, ७७ पश्चविंशापराधं तं १४६, वं. पु. पश्चापाने मृत्तिकाः स्युः १००. पार. सं. 2-47

पत्रैते विधयस्तेषां ५०. पा. सं. (च.) 13-4

पत्युरसामज्जस्यात् २७. शा. मी. 2-2-35 पत्रं पुष्पं फलं तोयं १७४, भ. गी. 9-26 श्रीभाग 10-81-4

पत्रिक्षितो वा व्यर्थः स्यात् ९३. पा. सं.

(.च) 23-81

पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु १०४
पत्रैः पुष्पेः फलेबीपि १२४. वं 88
पथि पादस्ततः प्रोक्तः ९९. आप. स्मृ.
पथि शौचं प्रकर्तव्यं १००. पार. सं. 2-52
पदं नारायणायेति १५४. वं. 463
पदयोरर्चनं कर्तुं ५३, ९१. वं. 33
पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां ११५
पयोभिः सह तर्जन्या १०१. पार. सं.

2-61 परदाररतश्चेव १४१ परदारोपसेवा च १३६. म. 12-7 परप्रापणकेनैव १४६. व. पु. परमात्मिन यो रक्तः १४०. वार्ह.
परमात्मानमात्मानं १०९. पि.
परन्यूहादिमेदेन १२. पार. सं. (प्रा.)
19-575
परस्मिन् न्यूहाख्ये १६२. पा. र.
पराङ्मुखानां गोविन्दे १४०.वि. ध.99-13
पराराधनरूपेण १२४. वं. 85

पराराधनरूपेण १२४. वं. 85
परार्थयजनं कुर्युः ४६. पा. सं. (च.) 1-8
परार्थ कर्म कुर्वाणाः १६८
परावर्त्य शतं बुद्धया ८४. सा. सं. 6-206
परिज्ञातैस्तु यैः सद्यः ४७. ज. सं. 22-67
परिधायैकवस्त्रं च १४४. व. पु.

1-2-12 पर्यन्तलोकास्त्विह ७७. र. आ. पलाशवेणुखदिर १०२. पा.'सं. (च.)

परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ९०. म.

13-17
पश्चाद्वाहुद्वयेन प्रतिभट १३७, १८०.पा.र.
पश्चाद्वागेन निर्गच्छेत् ११४. शा. स्मृ.
पश्चिष्टिदर्विहोमानां ६०. श्री. कृ.

पा

पाणिना क्षालितेनैव १०१. पार. सं. 2-57 पातकान्याशु नश्यन्ति ११७. शा. स्मृ.

2-90 पातृत्वेन प्रसजित तदा २. आ. प्रा. पादप्रसारणं चाप्ने १२२ पादाङ्गुलिभ्यां जानुभ्यां ११४. वै. शा. पादाभ्यां तिस्रभि: शुद्धिः १००. पार. सं. 2-48 पादौ प्रसार्य ये गेहे १२१. व. पु. 45 पादौ हस्तौ प्रसायैंव ११५. वे. शा. पापक्षयश्च भवति १६५, १७४,

त्रि. पु. 1-17-78
पापराशिं दहत्याशु १७३.
पारुष्यमनृतं चैव १४९. म. 12-6
पालियत्वा स्वसङ्कल्प १५७. वं. 498
पाषण्डादिभिरालाप ११३, १२५. ना. मु.
पाषण्डावेक्षणादीनि १२४. वं. 82

पि

पिण्याकं भक्षयित्वा तु. १४५. व. पु. पितृदेवमनुष्याणां ७३. द. स्मृ. 2-46 पितृणामपराह्वे तु ७०. द. स्मृ. 2-27 पिबेत् पादोदकं विष्णोः १२२. व. पु. 45

पु

पुण्डरीकसहस्रात्तु ५०. म. भा. (आश्व.) 104-74

पुनः पुनः प्रणम्याथ १५२. ना. मु.

पुनः प्रणम्य देवेशं १५२. ना. मु. पुनः प्रतिष्ठा कर्तव्या १८. पार. सं. (प्रा.)

19-558

पुरीषं वा प्रकुर्वीत ११९. व. पु. 45 पुरुषं तु ततः सत्यं २४. म. भा. (आश्व.)

104-86

पुष्पाणि फलमूलानि १२९. पा. सं. (च.)

13-31

पू

पूजनं प्रयतैः कार्य ३५. का.

पूजनं चार्घ्यपुष्पाद्यैः ४९. ज. सं. 22-76 पूजनीयमथान्येन १४. पा. सं. (च.)

19-(?)

पूजियत्वा जगन्नाथं १७५. अ. व्र. (ना.)

2-40

पूजयेद्द्विज तत्रापि ३६. पार. सं.

10-317

पूजार्थमस्त्रमन्त्रेण १२८. सा. सं. 21-24 पूजाविधौ भगवतस्ते ४६. पा. सं. (च.)

1-4

पूजाविधौ भगवतः ४७, पा. सं (च.)

1-10

पूजिता विधिना यत्र १२. पार. सं. (प्रा.)

19-177

प्रयते यदि संमोहात् ३२. का. प्रयत्विति संप्रार्थ्य ९३. वं. 38 पूर्वमागमसिद्धान्तं ३१. का. पूर्ववत् स्नपनं कृत्वा १६. ना. पूर्वश्रवानुश्रवमेदमिनं ५० भो; व. पूर्वित्रेषु निमित्तेषु ८३. पूर्वीत्तराशाभिमुखः १०९

पृ

पृथकर्मवशात् कार्या ४७. ज. सं. 22-66 पृथग्भूतेषु दृष्टेषु १५९. म. भा. पृथिवीं प्रियदत्तेति ९७. वि. घ. 69-109 म. भा. (आनु.) 142-59-61

पृष्ठीकृत्यासनं चैव १२३.

पौ

पौरुषं चारविन्दाक्ष २९. सा. सं. 22-50

प्र

प्रकारैक्ये च तत्त्वव्यवहारः ८५. श्री. भा. (जिज्ञासाधिकरणे)

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य १४३. म. भा. (आर.) 2-48

प्रज्वाल्य विहं विधिवत् ६०. व्या. स्मृ. 3-2 प्रणमेत् पुण्डरीकाक्षं १२५. ना. मु. प्रणम्य चैवं गुर्वादीन् १५४. वं. 465 प्रणम्य दण्डवद्भूम्यां १५६. वं. 487 प्रणम्य स्मारयेद्देवं १५७. वं. 490 प्रणामः संपुटः स स्यात् ११४. वे. शा. प्रतापभूपरचितः ११७ प्रतिप्रहीतृभिश्चैव १३५. शो.

प्रतिप्रहीतृभिश्चव १३५. शाः प्रतिप्रह्मिश्चव १३५. पार. सं 19-585

प्रतिपत्पर्वेषष्ठीषु १०३. व्या. स्मृ. प्रतिपदमवधानं १८०. पा. र.

प्रतिपादिकया विष्णोः ११२. ना. मु. प्रतिबुद्धा न सेवन्ते ६४, १४०. म. भा.

(शा·) 350-36 प्रतिलोमभुवां सूतः ४६. पा. सं. (च) 1-5 प्रतिष्ठादौ कृते मोहात् २७. पा. सं.

19-129 प्रतिष्ठाप्य च तेनैव १८. पार. सं. (प्रा.)

19-555 प्रतिष्ठाप्य सहस्रोण २७. पा. सं. 19-130

प्रतिष्ठात्य सहस्य ९ प्रत्ययार्थं च मोक्षस्य ९ प्रत्येकं मृतिकामात्रा ९८. पा. सं. (च.)

13-16 प्रथमयुगसमम् ५५. पा. र. प्रथमं मन्त्रसिद्धान्तं ९. पा. सं. (च.)

19-112

प्रथमे कल्पने सैव १६. पा. सं. (च.)

17-30

प्रदक्षिणनमस्कारै: १०९. पि. प्रदक्षिणप्रणामादि १५. पा. सं. (च.)

21-52

प्रदक्षिणमकुर्वस्तु १२०. व. पु. 45 प्रददाम्यचिराखद्वै ४९. ज. सं. 22-81 प्रदानमम्बसिक्तानां १२९. सा. सं.

21-32

प्रदोषपश्चिमौ यामौ ७६, १५०. द. स्पृ.

2-59

प्रद्युप्तं चानिरुद्धं च २५. म. भा (आश्व.)

104-88

प्रद्युम्राय नमस्तेऽस्तु ९५. पार. सं. 2-6 प्रभूतानि विद्युद्धानि १२७. ना. मु.

प्रमादादिप कीलालं १२३

प्रयतः परया भक्ता १११. वं. 73

प्रयतः परया भक्त्या पूर्व १५३. वं. 456 प्रयुक्तेरप्रयुक्तेवा ५९. जा. स्मृ. 5-19

युपारत्रयुपारः प्रयुक्तेर्वा—मुद्दितशाण्डिल्य-(सर्वेन्द्रियः प्रयुक्तेर्वा—मुद्दितशाण्डिल्य-स्मृतिपाठःः)

प्रलीनमूर्तिरमलः ८५. सा. सं. 6-212 प्रवः पान्तमन्धसो धिया ६५. ऋ ; शौ. स्.

2-21-1 ? प्रविदेश स्वाश्रमं देवं १२६. पा. सं. (च.)

प्रविश्य खाश्रम देव १९६. गा. व. १ 13-28 प्रवेशे निर्गमे चैव १९४

प्रवेशी नगम चर्न 110 प्रशंसकं वै सिद्धीनां २९. सा. सं. 22-51

प्रसह्य हरते पापं १७४ प्रसह्य हरते यस्मात् ८९. वि. ध.

4-33 (?)

प्रसिद्धार्थानुवादं यत् २९. सा. सं. 22-54 प्रह्वाङ्गः संपुटं कुर्यात् ११४. वै. शा. प्राक्छोचं स्नानमादेयं १०५. क. प्रागुदीच्यासुदीच्यां वा ९८. पा. सं. च.

13-13

प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि १०१. पार. सं.

2-58

प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः १६६. वृ. उ.

6-3-21

प्राणामिहवनं नाम्ना ४९. ज. सं. 22-80 प्राणामिहोत्रमन्त्रांश्व १५० प्रातहत्थाय कर्तव्यं ६९. द. स्मृ. 2-1 प्रातहत्थाय चिन्त्रीयात् १२८. सा. सं.

21-24

प्रातहत्थाय संस्मृत्य ५३, १११. भ. नि. प्रातहत्थाय स्वगुरोः १११. अ. सा. प्रातहत्वा च मृद्धग्रं १०१. पार. सं. 2-59 प्रातः प्रातरत्वतं ते वदन्ति २५. श्रु. प्रादुर्भावगणाश्चापि १०. पा. सं. (च.)

19-118

प्रादुर्भावान्तरयुतं ६. पौ. सं. 38-296 प्रादुर्भावान्तरयुताः १०. पा. सं. (च.)

19-119

प्राप्तमह्मश्रुवर्धांशं १५३. वं. 454 प्राप्तेऽथ सम्ध्यासमये १६४. सा. सं-

6-190

प्राप्तेऽथाह्रो द्वितीयंऽशे १२७. वं. 89

प्रायश्चित्तं क्षमस्वेति १४२, १७८. वं. 590 प्रायश्चित्तं तु हिंसायाः १११. पा. सं. (च.)

13-25

प्रारब्धे मध्यतो विन्ने १७७. वं. 505 प्रारब्धेष्वसमाप्तेषु १७७. वं. 506 प्रावृहुक्तास्तु वै तस्मात् १००. पार. सं.

2-50

प्रासादश्च तथा विम्बः १८. पार. सं.

19-555

प्रासादं देवदेवीयं ११३. सा. सं. 21-11 प्रासादं वा ततस्तेन १९, ३४. का. प्राह पत्रादिमात्राणि १७८. वं. 515 प्रीतिहेतुः परेशस्य १४२, १७८. वं. 514 प्रीत्या संजायते भक्तिः १६३. मृ. (क्रिया)

फ

फलतीति मतिस्ते हे ५९, ८७. श्री. कृ. फलपुष्पविहीनश्च १२०. व. पु. 45 फलपुष्पोत्पाटने १३६. य. स. फलाभिसन्धिरहितं ११२. वं. 75

ब

वकपुष्पं ततस्तु स्यात् ५०. म. भा. (आश्व.) 104-75 विधरास्ते भविष्यन्ति १२१. व. पु. 45 वद्धः परिकरस्तेन १०३. वि. धर्म. 70-84 बद्धाङ्गलिर्नमस्कुर्यात् ११५. वै. शा. वध्वा कवाटयुगलं १५८. वं. 503 वध्वा मूलादिकां मुद्रां ८६ बलिभुग्योनितां याति १२०. व. पु. 45 बहिनिर्गममार्गं तु ९७. पार. सं. 2 बहुत्वादिह शास्त्राणां १७२. इ. स. 33-10 बहुयाजिनोऽगारात् ३

वा

बाह्यार्थादखिलाचेतः १५३. वं. 455 बाह्योपचारैस्तद्विद्धि ४९. ज. सं. 22-77

बि

विडालपदमात्रं तु ९९. पार. सं. 2-46

बु

बुद्धरद्रादिवसतिं ६२. शा. स्मृ. 4-191 बुद्धदायैर्विनिर्मुक्तं १०१. पार. सं 2-56

बो

बोधयन्तः परस्परं १४८. भ. गी. 10-9

बौ

बौद्धे वाप्याहते चैव २६. का. त. (कामि. 1-123)

ब

बह्मचारी गृहस्थो वा ६५. म. भा. (आनु.)
186-17
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा १२४. वं. 83
ब्रह्मक्रुमुखैदेंवैः ३९. पार. सं. 10-335
ब्रह्मलोकमवाप्नोति ७१
ब्रह्म संपद्यते तदा ८५. सा. सं. 6-216
ब्रह्माणमिन्द्रं रुद्रं च ८९

त्रह्माणं शितिकण्ठं च ६४, १४०, म. भा. (शा.) 350-36 ब्रह्मादिस्थावरान्तं च १५७. वं. 496 त्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं ८२. आ. ब्राह्मणक्षत्रियविशां १०२. पा. सं. (च.) 13-19 ब्राह्मणानां कृत्यजातं ६८. व्या. स्मृ. 2 ब्राह्मणैः क्षत्रियेवैँदयैः २० म. भा. (भीष्म.) 66-39 त्राह्मान्मुहूर्तादारभ्य ४७, १२५. ज. सं. 22-68 बाह्ये मुहूर्त उत्तिष्ठेत् ८२. आ. ब्राह्मे महर्त उत्थाय ६०. व्या. सम्. 3-2 ब्राह्मे महर्ते बुद्धयेत ५०. पा. सं. (च.) 13-5 ब्राह्मे मुहूर्ते सत्त्वस्थः ५४, ८९. ना. मु. ब्राह्मे महर्ते संप्राप्ते ८८, १२५. सा. सं. 6-216 बाह्ये महर्ते संप्राप्ते निद्रां ८९. वं. 2

27

भक्तानां श्रोत्रियाणां च १००. पार. सं.
2-49
भक्तानुकम्पया विद्वान् २
भक्तियोगाख्यं रत्नं १६२. वै. ग.
भक्तिश्रद्धासमायुक्ता ७२. ना. मु.
भक्त्येकलभ्ये पुरुषे १७४
भक्षयेद्दन्तकाष्ठं च १०१. पार. सं. 2-60
भगवचरणाम्भोज ५४, ९२. ना. मु.
भगवतः १६०. वै. ग.

भगवत्वेङ्कयेंकरतिः ५६. नि. रा.
भगवत्परिचर्यायां १६०. वै. ग.
भगवद्धानयोगोक्ति ८०. गी. सं. 30
भगवद्धानयोगोक्ति ४८. ज. सं. 22-70
भगवन्तं नारायणं १६०. वै. ग.
भगवंस्तदशेषेण ४६. पा. सं. (च.) 1-2
भगवान् पवित्रं ११७. अ. श्रु.
भरणं तु तथा कृत्वा १२०. व. पु. 45
भवतः शरणं गत्वा १५७. वं. 494
भवत्येवैतद्खलं १७७, वं. 507
भवद्धिधा भागवताः १०४
भवन्ति त्रीणि जन्मानि १२९. व. पु. 45
भवन्ति त्रीणि जन्मानि १२९. सा. सं.

21-33 भविष्यति वरारोहे १२०. व. पु. 45 भवेत् सिन्निधिमाहात्म्यं ३७. पार. सं. 10-321

भा

भागेष्वेतेषु यत्कृत्यं ६९. द. स्मृ. 2-6 भावपूतं तदब्यग्रं ६३. व्या. स्मृ. 2-16 भावयेद्भगवद्विष्णुं १२६. ज. सं. 16-322

भि

भिक्षामलब्ध्वा तन्नापि १२१. व. पु. 45 मिन्नैराभरणैरस्नैः ६. पी. सं. 38-299

भु

भुका तु सुखमास्थाय ७३. दं. स्मृ. 2-56 भुका श्रादं महाभागे १२०. व. पु. 45 भुक्ता संविश्य शयने १६५. पा. सं (च.)
13-75
भुक्तेवं मुखमास्थाय ६७. व्या. स्मृ. 2
(अन्तिमश्लोकः.)
भुक्तोपस्थाय चादित्यं ६७, १४७
भुङ्के स याति नरकान् ६६. यो. या.
भुजंधिन्तय केशवं ८८. वि. ध. 1-60

भू

भूमौ सन्धाय मनसा ११५. सं. स.

भे

मेदं दिव्यादिकं सम्यक् ४१. पार. सं. 10-375 मेरीमताडयित्वा तु १४६. व. पु.

भो भोक्तारं यज्ञतपसां ६८. भ. गी. 5-29

भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच ८६. शा. मी. 4-4-21 भोगानां च विपर्यासं १८. पार. सं. (प्र.) भोजनं यस्तु भुजीत १४३. व. पु. भोज्यान्नपानाहारेषु १४३. व. पु.

I

मजनानवजानन् यो १४५. व. पु.
मदीयार्चनकाले तु १४४. व. पु.
मद्भक्ता ये नरश्रेष्ठ १०७. म. भा. (आश्व.)
98-67 ?
मद्याजिनो मन्नियमाः १०७. म. भा.
(आश्व.) 98-67

मध्वाज्याक्तेन दध्ना वै,४९. ज. सं. 22-77 मनीषिणो हि ये केचित् ७५. दः स्पृ. मनोबुद्ध्यभिमानेन ११४, १२५, १४९. सा. सं. 6-187

मनो ब्रह्मेत्युपासीत ८६. छा. 3-18-1 मन्त्रज्ञानप्रदातृभ्यः १५३. वं. 459 मन्त्रनाथं प्रणम्येशं १५२. ना. मु-मन्त्रन्यासं ततः कृत्वा ५३. भ. नि. मन्त्रमण्डलकुण्डादि १५. पा. सं. (च.) 21-76

मन्त्रवत्प्रोक्षणं चापि १०४. पि. स्मृ. मन्त्रशक्तिः स्थिता यस्मिन् १५३. वं. 462 मन्त्रसंज्ञं हि सिद्धान्तं ८. ह. सं. मन्त्रसिद्धान्तमुख्येषु १६. पा. सं (च.)

21-80

मन्त्रसिद्धान्तसंज्ञं च ६. पौ. सं. 38-297 मन्त्रसिद्धान्तसंज्ञं यत् ३२. का. मन्त्रस्य देवतां चापि १५४. वं. 464 मन्त्रान्तरं न कुर्वीत १७. पार. सं. (प्र.) मन्त्रेण भगवद्भूपं ६. पौ. सं. 38-298 मन्त्रेराधारशक्यादि ५३. भ. नि. मन्दिरं न प्रवेष्टव्यं १२०. व. पु. 45 मन्यसे यदि तच्छक्यं १६५. भ. गी.

11-4

ममतासिन्नरस्तानां १४७. सा. सं. 2-11 मम नाथं मम गुरुं १५७. वं. 493 मम साधर्म्यमागताः ८६. भ. गी. 14-2 ममार्चनिवधौ काले १४४. व. पु. ममैव तु महागेहे १२१. व. पु. 45 ममैव वसुधे तस्य १२१. व. पु. 45 ममैवार्चनकाले तु १४४. व. पु. महति दिव्ययोगपर्यङ्के १६०. वै. ग. महतो वेदबृक्षस्य ३. पा. सं. (ई. 1-24) महत्त्वाच गुरुत्वाच २६. म. भा. (आदि.) 1-299 महत्त्वे च गुरुत्वे च २६. म. भा. (आदि.) 1-299 महर्षेः कीर्तनात्तस्य ११६. म. भा. (आदि.) 114-40 महापराधं तद्विद्यात् १४६. व. पु. महाविभृतेः श्रीमतः १५९, १६०. वै. ग. महिमा तु सविज्ञान ८४, ८६. सा. सं. 6-207 महीसरोर्वीपतिवैश्यकास्ते ४२. (शिल्पशास्त्रे विमानलक्षणे.) महोत्सवश्च कर्तव्यः २७. पा. सं. 19-130 महोत्सवेषु सर्वेषु २०. का. मह्यं जिज्ञासमानाय ५०. पा. सं. (च.) 13-2

### मा

माक्षिकीं योनिमाश्रित्य ११९. व. पु. 45 माङ्गल्यसूत्रवस्त्रादीन् ७८. पा. र. मात्रावित्तं न गृह्णीयात् १३४. सा. सं. 21-19 (छन्धाद्वित्तं. पाठ.) माधवाय नमश्चैव ९५. पार. सं. 2-8 मानसी होमपूजा च १६३. किया. वै. मानुषे भवने देवं ३४. का. मामेव शरणं प्राप्ताः १४० म. भा. (आश्व) 105-91

मासं वा वत्सरं वापि १७७. वं. 504 मां च मामकमप्येतत् १५७. वं. 498 मां नयेद्यदि काकुत्स्थः १६०. रामा.

(명.) 39-30

मि

मितसन्ध्यस्त्रयोदश्यां १५०. स्मृ.

मु

मुक्तिः करे स्थिता तस्य १७६. अहि. 28-82

मुखं करद्वयोपेतं १०५. पार. सं. 2-65 मुख्यत्वादिह शैवस्य २७. का. त. (कामि)

1-124

मुख्याधिकारिणः सन्ति १४. पा. सं. (च.) 19 (१)

मुख्यानुवृत्तिभेदेन १२. पार. सं (प्रा.) 19-576

मुख्यानुवृत्तिमेदेन यत्र ६. पौ. सं. 38-300 मुद्रां बध्वा स्मरेद्देवं ८६ मुनिमुख्येश्व गन्धर्वेः ३६. पार. सं.

10-315

मुनिवाक्यं च तद्विद्धि २९. सा. सं. 22-52 मुनिवाक्यं परित्यः ३७. ४२. पा. सं.

10-321

मुनिवाक्योक्तमार्गेण ३७. ४२. पार. सं.

10-320

मुनिवाक्योक्तमार्गेण न ३८. पार. सं.

10-323

म्

मूत्रयेन्मन्दिरे यस्तु ११९. व. पु. 45 मूत्रोत्सर्गे शुद्धिरेषा ९९. पार. सं. मूर्तयो द्वादशाङ्गानि १०० पा. सं. (च.)

19-118

मूर्तिमिद्धिश्च देवीभिः ११. पा. सं. (च.)

मूर्तिमद्भिः परिवृता १०. पा. सं. (च.) 19-114

मूर्तिस्तदेव तन्त्रं च १६. पा. सं. (च.) 17-30

मूर्धि न्यस्ताञ्जलिपुटः १५८. वं. 502 मूलागमसमेतेन ३५. का.

मृ

मृत्तिकाभिद्वदिशिभः ९८. पा. सं. (च.) 13-14 मृदश्चतुर्द्विजेन्द्राणां १००. पार. सं. 2-53

मे

मेधिबद्धो भ्राम्यमाणः ७३. इ. स. 18-83

मो

मोघाशापि तथाविधेषु १८१. पा. र. मोहजालस्य हेतुर्हि ७५. द. स्मृ.

य

यः क्षिपेन्मम गेहेषु १९९. व. पु. 45 यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं १६९. वि. ध.

109-66

यच्छक्तपाराधिताः सर्व ७. पौ. सं. 38-302

यच्छीलः खामी तच्छीला ७७ यच्छुतं न विरागाय १४९. इ. स. 12-58 यजन्ते सात्त्विका देवान् ४२. भ गी. 17-4 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र ६२. भ गी. 3-9 यज्ञैस्त्वमिज्यसे ६८.

यज्ञोपवीतं वेदं च ८३. म. ४-३६ यितंत्रचित्तत्तदादेयं ३३. का. यत्तन्त्रेण समारब्धं १७. ना. यत्र तन्त्रान्तरं तत्स्यात् ११. पा. सं (च.)

19-122

यत्र भागवताः स्नानं १०४. इ. स. 25-21 यत्र राजसमार्गेण ४०. पार. सं. 10-329 यत्रैकात्रता तत्राविशेषात् ७६. शा. मी.

4-1-11

यत्रोदकं प्रभूतं तु ९९. पि. यथा चोलच्पः सम्राट् ५. सं. सि. 20 यथातथा वापि सकृत् ११६. स्तोत्ररत्नम्. 28 यथा निक्षिप्तरूपं मे १५७. वं. 494 यथान्यत्र मनःसिद्धौ १२. न्या. वि. यथा प्रियया संपरिष्वक्तः १६६ वृ. 3-6-

3-21 यथा बहूनामेकस्मिन् ६० श्री. कृ. यथाई तानि संस्कृत्य १२८. ना. मु. यथावस्थितस्वरूपरूपः १३८, १६१. नि.

रा.

यथाशक्ति जपं कुर्यात् १६४. सा. सं.

6-191 भारियम्बस्मेणैव ९६ पार

यथास्थितक्रमेणैव ९६. पार. सं. 2-14

यथैव दीक्षणीयेष्टया ४६.पा. सं. (च.) 1-9
यथोक्तेन प्रकारेण १६५.पा. सं. 13-76
यथोदकं गुद्धे गुद्धं ८६.क.व. 4-15
यथोपयोगशक्यत्वात् १६३.किया. वै.
यदन्यत् कुरुते कर्म ७०.द. स्पृ. 2-23
यदर्थाव्यमसन्दिग्धं २९.सा. सं. 22-50
यदादित्यगतं तेजः १७. भ. गी. 15-12
यदाप्रोति तदाप्रोति १६९.वि.पु. 6-2-17
यदा संवेद्यनिर्मुक्ते ८५.सा. सं. 6-214
यदा ह्ययं केवलपाणिभ्यामेव ११६.र.आ.
यदच्छया श्रुतो मन्त्रः ९३.पा. सं. (च.)
23-81

यदेते वंशपरम्परया ४. आ. प्रा.
यद्विम्वं येन शास्त्रेण १९, ३४. का.
यद्भक्ता पुण्डरीकाक्षं ११७. वि. स. 8
यद्यदिष्टतमं लोके १९. पार. सं. 19-584
यद्वन्मङ्गलसूत्रादेः ७८. पा. र.
यन्मुहूर्तं क्षणं वापि ७२. व. पु. (पू.)

322-22

यस्तु कृष्णेन बस्त्रेण १४५, व. पु. यस्तु नीलेन बस्त्रेण १४४. व. पु. यस्तु रक्तेन बस्त्रेण १४४. व. पु. यस्मात्सम्यक् परं ब्रह्म ७. पौ. सं. 38-306 यस्य चेतसि गोविन्दः १७१. वि. धर्मे.

109-57

यस्य देवे परा भक्तिः ९४. क व. (श्वे. उ. 6-23)

यस्य सर्वे समारम्भाः ७८. र. आ.

या

यानशय्यासनान्यस्य १३६. म. 4-202

यानैर्वा पादुकैर्वापि १२२ यान् कृत्वा योग्यतां यान्ति ११८. व. पु. 45

यामद्वयं शयानो हि ७६, ८१, ८२. द. स्मृ. २-५९

यामले मातृतन्त्रे च २६. का. त. (कामि.) 1-122

यामिन्याः पादमेकं तु १६२ या मूर्तिर्येन तन्त्रेण १६. पा. सं. (च.) 17-29

यायादरण्यमथवा ११८. सा. सं. 21-25 यावजीवं जपामीति १५१. वो. यावजीवाविधं कालं १७६. सा. सं.

6-222

यावत्स्योदयं दृष्ट्वा १९१. पा. सं. यावदाभाति भगवान् ८५. सा. सं. 6-211

यु

युक्तस्वप्रावबोधस्य ८१, ८२, १६६. भ. गी. 6-17; ज. 33-61 युक्तं श्रियादिकेनैव ६. पौ. सं. 38-299

ये

ये जन्मकोटिभि: सिद्धाः ७. पौ. सं. 38-305 ये तु शिष्टास्त्रयो भक्ताः १३९. म. भा. (शा.) 350-35 येन केनचिदेषित्रा १७७. वं. 509 येन सिद्धान्तमार्गेण ११. पा. सं. (च.) 19-122 येनास्य पितरों याताः ७୬. म. 4-178 ये भजन्ति जगद्योनिं १०४. इ. स. 25-20

यो

योक्तव्यानि पवित्राणि १२८. सा. सं.

21-29

योगं नयति यो मोहात् १५. पा. सं. (च.)

21-76

योगं निशावसाने च ४८. ज. 22-73 योगासने समासीनः १६५, पा. सं.

13-76

योगिनामधिकारः स्यात् १४६. सा. सं.

2-8

यो गुरौ मानुषं भावं १२३ योगेनाव्यभिचारिण्या ९१. भ. गी. 18-33 योगेश्वर ततो मे त्वं १६५, भ. गी. 11-4 योगो नामेन्द्रियैर्वश्यैः ५९. शा. स्मृ.

4-220, 5-18

योद्धुकामानि रक्षांसि ११०. सा. सं. (च.) 13-24

यो न ज्ञात्वा तु साङ्कर्यात् ४१. पार. सं. 10-375

यो नरः प्रविशेद्रेहं ११८. व. पु. 45

यो नारायणदासीयः ५४. ना. मु. योऽनेन विधिना कुर्यात् ६८. व्या. स्मृ.

2-79

यो मोहादथवालस्यात् ६६. यो. या. यो यजेद्विधिनानेन १७६, सा. सं. 6-221

योऽर्चयेदन्यमार्गेण १८. पार. सं. (प्रा.)

19-556

यो विष्णोः प्रतिमाकारे १२३ यो वेदबृक्षं बहुमूल ५. भो. व. योSहं सोडहमनेनैव ८५. सा. सं. 6-209

₹

रक्षेत्रिरोधाद्भोगाद्धा ७८. पा. र. रक्षोभिरधमैर्मुख्यैः ३६.पार. सं. 10-316 रजनीकुखे च मदनाधिपतेः १५०. का. वि. रवेरभिमुखस्तिष्ठन् १०६. पि.

रा

रागाद्यपेतं हृदयं १७९, वि. ध. 9-8 राजसेन तु पूजाद्यं ४०. पार. सं. 10-327 राजान्नं च न भोक्तव्यं १४३. व. पु. राजान्नेन तु भुक्तेन १४३. व. पु. राज्ञो राष्ट्रस्य कर्तृश्च १९, ३४. का. राज्ञो राष्ट्रस्य कर्तृश्च मरणं ३२. का. राज्ञो राष्ट्रस्य नाशःस्यात् १७. पार. सं. (प्र.) राद्धान्तसंकरः कार्यः १६. पा. सं. (च.)

ल

लक्ष्म्यादिशंखचकाख्य ६. पौ. सं. 38-296 लब्धात्मा तद्गतप्राण ८०. गी. सं. 30 लब्धाधिकारो देवस्य १२४. वं. 86 ललाटोदरजान्वंग्नि ११५. सं. स.

ला

लालां विस्रज्य चोच्छिष्टां १२१. व. g. (बो.) 45 लो

लोकत्रयगुरुस्तस्मै ८९. वं. (१) लोपयन्त्यथ पारुष्यैः ११८. व. पु. 45

व

वयं तु किंकरा विष्णोः ७४. म. भा. वरं हुतवहज्वाला ७५. वि. ध. वर्जनीयाः प्रयत्नेन १२८. सा. सं. 21-28 वर्णानां शृद्धनिष्ठानां १००. पार. सं. 2-54 वर्तन्ते तत्र वै देवि ११८. व. पु. 45 वर्तमानः सदा चैवं ५३, ९१. वं. 35 वर्तेत भक्तया परया १७७, वं. 505 वर्ष्रणाच्छाद्य देहं तु ११८. व. पु. 45 वहंस्तचरणस्पर्श १५६. वं. 481 विद्धसन्तर्पणं पष्ठं ४९. ज. 22-79

वा

वात्सत्यौदार्यसौद्यात्य १५६. वं. 479 वाराहं यस्तु मांसं वै. १४५. व. पु. वासः समवधून्वन् वै १४५. व. पु. वासांसि धनधान्यानि १२७. ना. मु. वासुदेवं च राजेन्द्र २५. म. भा. (आध) 104-88 वासुदेवादयो व्यूहाः १०. पा. सं. (च.) 19-115 वासुदेवेन यत्प्रोक्तं ३९. पार. सं. 10-333

वासुदेवैकनिष्ठैस्तु ३६. पार. सं. 10-318

विकर्मस्थान् द्विजान् २७. वि. विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ८. शा. मी. 3-3-57 विकास्य वर्णहीनेन ८४. सा. 6-202 विद्यायुतेन गोविन्दे ९३. वि. ध. 74-94 विचारोऽभ्यसनं जपः १४८ विज्ञानादिभावे वा २. शा. मी. 2-2-41 विज्ञाप्य विष्णवे तस्मै १५३. वं. 455 विज्ञाय तत्त्वमेतेषां ६६. व्या. स्मृ. 2-75 वित्तहानिं विशेषेण १८. पार. सं. (प्रा.) 19-557

विदितिनगमसीम्ना १८०. पा र. विद्यागुरुष्वनन्येषु ७४. पू. विद्धि सिद्धान्तसंज्ञं च ६. पौ. सं. 38-294 विद्धयनर्थान्तरा एव २५. म. भा. (आश्व.) 104-89

विधानमेकमूर्तीयं १४७. सा. सं. 2-13 विधियज्ञाज्जपयज्ञः १०९. अ. व्र. (ना.) विधुरो ब्रह्मचारी च १६८ विधूय चेमं निर्वेदं ९०. वं. 29 विना मूर्तिचतुष्केण ६. पौ. सं. 38-298 विना विविधसंपकेंः १०५. पार. सं. 2-64 विनियुक्तावशिष्टस्य १२३ विनिष्कम्याग्निशालायाः १२४. वं. 87 विपरीते कृते चात्र १९. पार. सं. 19-582 विप्रतिषेधाच २. शा. मी. 2-2-42 विप्रान् वेदविदः ग्रद्धान् २२. भार्ग. विविधानां राजसानां ४०. पार. सं.

10-330

विशत्यपास्तदोषस्तु १६३. वि धर्म (शौ.)

विशेषतः सकामस्य १२८. सा. सं. 21-31 विशेषं नाचरेत् किंचित् १९, २०, ३४. का.

विशेषात् खस्य वंशस्य ४१. पार. सं.
10-376
विशेषांश्व मुनिश्रेष्ठ १७. ना.
विशेषेण जपेन्मन्त्रं १५२. ना मु.
विशेषेण स्वयंव्यक्ते १७. पार. सं. (प्र.)
विषयत्यागिनस्तेषां १४०. वि. ध. 99-15
विषयानतिनिष्ठं तु ८४. सा. सं. 6-203
विषुवायनद्वितयपंचदशी १५०, १६८.
का. वि.

विष्णुगङ्गासमं तीर्थं १०३. पार. सं. 2-8

(स्मृतिरत्नाकारे.)
विष्णुं ब्रह्मण्यदेवेति ९७. वि. ध. 69-109
(म. भा. आतु. 142-59)
विष्णुर्ब्रह्मा च रुद्रश्च ६६. यो. या.
विष्णुर्स्थानसमीपस्थान् १२१. व. पु. 45
विष्णोर्विभूतिमहिम ५. सं. वि. 23
विष्वङ्घितोयपाने च ११७
विहितं नार्चनं कुर्यात् १५. पा. सं. (च.)
21-52

विहितान्यर्चने नित्यं १२८. सा. 21-30 विहिताः पादशौचे तु १००. पार. सं. 2-53

वी

वीक्षमाणस्तमेवैनं १५८. वं. 501

वृ

वृत्तस्वाध्यायसंपन्नस्य १७०, घटिकाव्यवस्था वृत्तान्तमखिलं कालं ९३. सा. सं. 7-123 वृत्तिं प्राप्य विरमेत् १३५ वृत्तिः स्वामिनि दासस्य ७२. ना. मु. वृत्तिहीनं मनः कृत्वा ७६. या ज्ञ. वृद्धातुराणामुज्णाद्भिः १०५. क्र. वृषभशिखारेनाथ १२४. प. सृ.

वे

वेदस्वीकरणं पूर्वं ७१. द. 2-31 वेदान्तेषु यथासारं २,२३. म. भा. वेदाभ्यासं ततः कुर्यात् ६१. व्या. स्म. 2-6

वेदोदितं स्वकं कर्म १७६, म. 4-14

वै

वैकुण्ठनामग्रहणं १७३. थी. भाग. 6-2-14 वैखानसाः कथं ब्रूयुः २४. म. भा. (आश्व.) 104-83 वैखानसेन स्त्रेण २२. भाग. वैणवीं धारयेद्यष्टिं ८३. म. 4-36 वैदिकं तान्त्रिकं थ्रौतं ३३. का.

वैदिकं तान्त्रिकं श्रौतं ३३. का. वैदिकांश्चैव निगमान् ६१. व्या. स्मृ. 2-7 वैदिकैरथवा मन्त्रैः २४. म. भा. (आश्व.)

104-85
वैदिकैस्तान्त्रिकैर्वापि १९, २०, ३४. का.
वैडणवं वामनमालमेत ८६. तै. सं. 2-1-3
वैडणवानां विशेषेण ७२, ९२. ना. मु.
वैडणवायतने कार्य ३५. का.

ब्य

व्यत्यये परिवाराणां १६. ना. व्यर्थ वीक्ष्य गतं कालं ८९, ९२. ना. मु. व्याघितस्करदोषौ च १७५, पा. सं. (प्रा) व्याप्रतेनापि मनसा ७३ इ. स. 18-83 व्यामिश्रयागमुक्तानां १४६. सा. सं. 2-8 व्यामिश्रयागमुक्तेस्तु ३७, ४२. पार. सं. 10-318

ब

त्रजंश्चिन्तय केशवं ९७. वि. ध. 1-60 त्रजेयं शरणं चेति ९२. ना. मु.

श

शक्तिं बीजं च शिरसा १५३. वं. 458 शक्ती गौणोपचारश्च १२२ शब्देनोच्चतरेणैव ९६. पार. सं. 2-15 शयनं भोजनं चैव १२२ शयनासनयानादौ ७२, १६६. ज. सं. शरजोदुम्बराश्वत्थ १०२. पार. सं. शरणागतिप्रकारश्च ५६. नि. रा. शरद्मीध्मवसन्तेषु १००. पार. सं. 2-50 शरीरारोग्यमर्थाश्च ७५ वि. ध. 74-43

SII

शान्तिश्च तस्य भूयोऽपि २७. पा. सं.
19-129
शाम्यन्ति तैर्वे ज्ञभूतैः १९१. पा. सं. (च.)
13-25
शास्ता चराचरस्यैकः १४१. क.
शास्त्रं दिव्यादिमेदेन ३९. पार. सं.
10-332
शास्त्रमन्त्रकियादीनां १८. पार. सं.
19-579

शास्त्रसंकरदोषेण १९, ३४. का. शास्त्राण्येतानि सवत ३२. का.

शि

शिरसा प्रार्थितेनैवं १५५. वै. 478

S.

शृण पाण्डव तत्सर्व २४. म. भा. (आश्व.) 104-84 शृण सुन्दरि तत्त्वेन १४३. व. पु.

शे

शेषमन्नं यथाकामं ६६. व्या. स्मृ. 2-76

शे

शैवः सर्वाधिकारी स्यात् २६. का. त. (कामि) 1-121

शैवान् पाशुपतान् स्पृष्ट्वा (जैनान् पाशुपतान् स्पृष्टा-स्मृतिचन्द्रिकापाठः) २७. वि. शैवाः सर्वं प्रकुर्वन्ति २६. का. त. (कामि.) 1 - 122

शौ

शौनकोऽहं प्रवक्ष्यामि ६५. शौ. सू. 2-21-1

रम

इमशानमध्ये गत्वा तु ११९. व. पु. 45 इमशानं यस्तु वै गत्वा १४५ व. पु.

श्र

श्रद्धावानधिकार्यस्मिन् १७७, वं. 508 श्रद्धाश्रद्धे समुद्दिस्य १७७, वं 512 श्रद्धाहानिः परो दोषः १७७, वं. 511 श्रवणं चिन्तनं व्याख्या ४८. ज सं.

22-72

श्रीधराय नमश्राथ ९५. पार. श्रीपञ्चरात्रसिद्धान्त ४४. पा. र. श्रीमत्पादारविन्दं शिरसि ५७. नि. रा. श्रीमद्वराहमन्त्रेण ९७ श्रुतादन्यत्र सन्तुष्टः १३७ श्रुतिः स्मृतिर्ममैवाज्ञा ७७. वि. ध. 76-31 श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म ५३, १११. भ. नि. श्रुतिस्मृत्युदितं कर्म स्ववर्ण ११२. वं. 75 श्रुतो मयाखिल: पूर्व ४८. ज. सं. 22-74 श्र्यतामभिधास्यामि ४६. पा. सं.

(च.) 1-3

श्र

श्लेष्मातकतरुभूत्वा ११९. व. पु. 45 श्लोकत्रयमिदं पुण्यं ८९. वं.

श्व

श्वपचान् पतितान् वापि १२१. व. पु. 45 श्वानं दृष्टा ममान्यद्वा १४५. व. पु. श्वित्री च जायते मूर्खः ११८. व. पु. 45

षष्रे च सप्तमे चैव ६९. द. 2-6

षो

षोडशं चापराधं तं १४५. व. पु. षोडशाङ्गुलिदीर्घेस्तु १०१. पार. सं. 2-62

77

स एनं प्रीतः प्रीणाति ५९, ८७. श्री. कृ. सकृत् त्र्यहं च सप्ताहं १७६. सा. सं. 6-222

सकृत् स्मृतोऽपि गोविन्दः १७३
सकृदुचरितं येन १७३. वि. धर्म. 70-84
सिकृये मन्त्रचके तु १४७. सा. 2-10
सगणेरस्त्रनिष्ठैथ ६. पौ. सं. 38-297
सङ्कल्पादेव भगवान् ९३. सा. सं. 7-123
संकीर्तयेज्जगन्नाथं १६९. वि. पु. 6-2-17
संक्षालितानि बहुशः १२७. ना. मु.
संक्षिप्तं सप्रपन्नं च ७ पौ. सं. 38-304
संख्यातादपि साहस्नः १०८. अ. व.
संगवे तित्तिथिचोदितं ५१. प्र. र.
स चाचार्यवंश्यो ज्ञेयः ९४. र. आ.
सततं कीर्तयन्तो मां १३५, १६८. म.

गी. 9-14
स तिष्ठेद्रौरवे घोरे १२० व. पु. अ. 45
सत्यमेवाष्टमं पुष्पं १७९
सत्यसङ्कल्पसंयुक्ते १७८. वं. 520
सिववित्रह्मचारि १७०
स दण्डाङ्गप्रणामः स्यत् ११५. वे. शा.
सदागमादिसिद्धान्त ८, पा. सं.
सद्यो हतानां विहितं १२८ सा. 21-32
सन्दर्शनादकस्माच ११६. पौ. सं. 1-31
सन्धातत्वेन सर्वेषां ११२. वं. 74

सन्ध्याकर्मावसाने तु ७०. द. स्मृ. 2-23 सन्ध्याकालेषु जप्तव्यं १०७. म. भा.

(आश्व.) 98-69 सम्ध्यास्नानं जपो होमः ७४. द. स्मृ. सम्ध्यां नोपासते विप्राः ११३. वि. ध. सम्ध्याहीनोऽश्चिनित्यं ७०. द. स्मृ. 2-23 सपरनीकं सानुयात्रं १५४, १५६. वं

468,484
स पूतिगन्धसंयुक्तः १२१. व. पु. 45
सप्तजन्मकृतात् पुण्यात् ११९. व. पु. 45
सप्तजन्मानि तत्रैव ११९. व. पु. 45
सप्तद्शापराधं तं १४५. व. पु.
सप्तमिश्रापराधं तं १४६. व. पु.
सप्तिर्वशापराधं तं १४६. व. पु.
सप्तिर्वशापराधं तं १४६. व. पु.
सप्त सप्त उभाभ्यां तु १००. पार. सं. 2-54
सभयः सानुतापश्च १५६. वं. 489
समृत्यवान्धवजनः ६७. व्या. स्मृ. 2
समं कायशिरोग्रीवं धारयन् ८३. म. गी.

6-13 समं कायशिरोत्रीवं ८४. सा. सं. 6-198 समस्तपरिवाराय १६०. (मन्त्र.) समन्त्रे तु चतुर्व्यूहे १४६. सा. सं. 2-9 समस्तलोकनाथस्य १७५, अ. त्र. (ना.)

2-42
स मस्तिष्कप्रणामः स्यात् ११४. वै शा.
समागतैः सुरर्षिभिः २६. (पुरा किल सुरैः
सर्वैः समेत्य तुलया धृतम्-म. भा.
पाठः)। म. भा. (आदि.) 1-297
समाचम्य पुनर्यायात् १४८. सा. सं.

6-187

समाधाय बहिर्देवं १६४, सा. सं. 6-192 समाधायात्मनात्मानं ८४. सा. सं. 6-204 समाधायात्मनात्मानं तत्र ८५. सा. सं.

6-213 समाधो योगमेवैकं १५९. म. भा. समानशीलैं: सहवासः ७४. क. समाराधयतस्त्वेवं १७६, अहि. 28-81 समासीत शयानश्च ८७. सा. सं. 6-215 सिमत्युष्पकुशादीनां ७१. द. 2-32 सिमदाज्यादिमिर्द्वव्यैः १२४. वं. 84 समीपे मन्दिरस्यापि १२०. व. पु. अ. 45 समुत्थाय ततस्तस्मै १५६. वं. 482 समुत्थायार्धरान्नेऽथ ८२. सा. सं. 6-193, ई. 6-85

स मूत्रगर्तनरके ११९. व. पु. 45
सम्यगाचमनाशक्तौ ८३
संकोच्यापानदेशात्तु ८४. सा. सं. 6-202
संपीड्य तीरे तद्वस्त ११३. ना. मु.
संप्रदानं तु तन्नाम ४९. ज. सं. 22-79
संप्रद्युद्धः प्रभाते तु ९५. पार. सं. 2-5
संप्रोक्ष्य मन्त्राचमनं ११२. ना. मु.
संभाषणादि पूजां तु १०८, १४८. बो. स्मृ.
संविभागं ततः कृत्वा ७३. द. 2-56
संवृताः परिवारेण ७. पौ. 38-301
संवृता परिवारेः स्वैः ११. पा. सं. (च.)

19-121 संशोद्धय च करौ जंघे ९८. पा. सं. (च.) 13-15 संस्थितस्त्रीणि जन्मानि ११९. व. पु. अ. 45 संहरिष्यसि चाप्यन्ते १५७. वं. 496 स यश्चायं पुरुषे १०९. तै. उ.

8-5

स याति गृहपालानां ११८. व. पु. 45 स याति नरकं घोरं ११९. व. पु. 45 स याति नरकान् घोरान् काक ६८. व्या.

स्मृ. 2

स याति नरकान् घोरान् ११९. व. पु. 45 सर्पं दृष्ट्वा यथा कायं १७५ सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राभ्पुपगम ११. न्या. वि. सर्वत्र पौरुषे वाक्ये ४३. पार. सं.

10-330 सर्वभूतदया पुष्पं 179 सर्वभावेद्य तेनैव १५८. वं 501 सर्वस्य प्रभवो यस्मात् १०८, १४८. वो. स्मृ.

सर्वः सप्रणवो जप्यः १०८. अ. व. सर्वातिशायि षाङ्गुण्यं १६३. वि. सं. सर्वानुश्रवसारदर्शि १. पा. र. सर्वान्नानुमतिश्च १४२. शा. मी. 3-4-28 सर्वे च्यवनधर्माणः १३९. म. भा. (शा.)

350-35 सर्वे भवन्तः सगणाः १५७. वं. 492 सर्वेषणाविनिर्मुक्तः १४०. वार्ह. सर्वेषामेव धर्माणां ४९, १७३. व्या. स्मृ. सर्वेषामेव पुष्पाणां ४९. म. भा. (आश्व.)

104-73 सर्वेषामेव योगानां ६८. व्या. स्मृ. 2-79 सर्वेषामेव सामान्यं १००. पार. सं. 2-55 सर्वेषां च ततः कर्म १४३. व. पु.

सर्वेषां रञ्जकं गूढं २९. सा. सं. 22-52 सर्वै: करणैर्नमन् ११५. र. आ. सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं ७६. द. स्मृ. 7-21 सन्यं पादं प्रसार्य १३७, १८०. पा. र. सव्याहतिं सप्रणवां १०६. म. 6-70 ससामान्यविशेषात्मा ४५. पा. र. ससूत्रसुमनस्स्तोमा ४५. पा. र. सिस्मितालोकमधुर १५६. वं. 480 सह तेनैव वै निद्रा १६४, सा. सं. 6-193 सहस्र इति विज्ञेयः १०८ अ. व सहस्रार्शिम भगवन्तं १०९. पि. स हि सर्वस्य जगतः ४१. पार. सं. 10-376 स ह्यभ्यपगमो न्याये १२. न्या. वि. संहरेद्रितथतो योगात् १६५, पा. सं. 13 - 78संहारक्रममाश्रित्य १६५, पा. सं. 13-76

सा

साक्षाद्भगवतो विष्णोः १७५, अ. व. (ना.) सांख्ययोगकृतान्तेन २. म. भा. (शा.) 348-63 सांकर्यमागमानां च २९. सा. सं. 22-49 साङ्कराणि च पत्राणि १२८. सा. 21-29 साङ्कर्य पारिहास्यं वा १७३. श्री. भाग. 6-2-14 साङ्गन केवलेनाथ १२. पार. सं. (प्रा.) 19-575 साङ्गेष्ठ वेदेषु निष्ठां २५ सा. सा.

(भी.) 66-40

सात्त्विकेन तु पूजायं ४०. पार. सं.
10-328
सादरः स्वेन शिरसा १५५. वं. 473
साध्येद्विविधानर्थान् ६२. व्या. स्मृ
2-8
साधिकं प्रहरं विप्र ४८. ज. सं. 22-71
साधितः परतन्त्रे यः १२. न्या. वि.
सान्तानिकैः प्रविष्टैर्वा ३५. का.
सान्ध्यं कर्माखिलं साधु ११२. वं. 77
साम्ध्येषा हि संपूर्णा १७८, वं. 519
सायं प्रातिर्द्वजातीनां १२९, १५०
सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ११३. वि. ध.
सार्गलीं योनिमाश्रित्य ११९. वं. 492
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं ७२

सि

सिद्धान्तसंकरस्तस्मात् ११. पा. सं. (च.) 19-125
सिद्धान्तसंकरे जाते ११. पा. सं. (च.) 19-126
सिद्धान्तसंका विप्रास्य ७. पौ. सं. 38-307
सिद्धान्तानां चतुर्णां तु १५. पा. सं. (च.) 21-73
सिद्धान्तेषु चतुर्ध्वेकं १५. पा. सं. (च.) 21-74

सु

सुकृती किंपुनर्यावत् १७६, ना. मु. सुगन्धीनि मनोज्ञानि १२७. ना. मु. सुबद्धमि शब्देन १४९. इ. स. 12-58 सुरूपां प्रतिमां विष्णोः १६३. वि. धर्म. (शौ.) 103-16

## सू

सूतस्य च विशेषेण ४६. पा. सं. (च.) 1-7

## से

सेतिहासपुराणैस्तु ७. पौ. सं. 38-305

## सो

सोपानत्कस्तु यो मर्त्यः १४६. व. पु.
सोऽपि यायात् परं स्थानं १७६, सा. सं.
6-222
सोऽपि स्वकुलजान् सर्वान् १५. पा. सं.
(प.) 21-77
सोमसूर्यान्तरस्थं च १२६. ज. 16-322
सोऽहं भगवो मन्त्रवित् २५. छा. 7-1-3

## सौ

सौम्यसिंहादिभृयिष्ठ ११. पा. सं. (च.)
19-120
सौम्येन वैदिकेनैव २३. वै.
सौवर्णाच प्रस्नात्तु ५०. म. भा. (आश्व.)
104-75

## स्त

स्तुतिजपनिजिबम्बालोकन. १२४. प. स्. स्तुत्वा च बहुभिः स्तोत्रैः १५४. वं. 464 स्तोत्राणि चाथ मन्त्राणि ९६. पार. सं. 2-15 स्त्रीसङ्गाद्युपघातेषु १०५. पार. सं. 2-65

#### स्थ

स्थिष्डिले पद्मकं कृत्वा २४. म. भा. आश्व. 104-84 स्थाने तु कर्मिबिम्बानां १७ पार. सं. (प्र.) स्थापितं मनुजेन्द्रैस्तु ३७. पार. सं. 10-319 स्थापितं मनुजैर्देवं ३६. पार. सं. 10-317 स्थापितं मां ततस्तिस्मन् २४. म. भा.

(आश्व.) 104-86 स्थापिते पंचरात्रेण २७. पा. सं. 19-128 स्थित्वामे देवदेवस्य १५४. वं. 470 स्थित्वान्तर्हृदये १५३. वं. 460

#### स्त्र

स्नात्वा नित्यं ग्रुचिः कुर्यात् ६५. म. स्नात्वाभ्यर्च्य जगन्नाथं ८८, १२५. सा. सं. 6-216 स्नानमूलाः कियाः सर्वाः १०५. ज. सं. 9-70 स्नानीयान्यपि वस्नाणि १२९. पा. सं. (च.)

#### स्प

स्पृष्टे च बिम्बे तन्त्राणां १६. पा. सं. (च.) 17-45 स्वृष्ट्वा तु मृतकं चैव १४४. व. पु. स्पृष्ट्वा वे दीपकं यस्तु १४५. व. पु. स्पृष्ट्वा रजस्वलां नारीं १४४. व. पु.

स्फ

स्फाटिकेनाक्षसूत्रेण १०७. सा. सं. 6-73

स्म

स्मारियत्वा स्वकं धाम १५६. वं. 482

स्य

स्यान्नागरद्राविड ४२. (शिल्पशास्त्रे-विमान-त्रयलक्षणे.)

स्व

स्वकराविष कर्मीणौ १७८, वं. 518 स्वकं कर्म परित्यज्य ६९. द. 2-3 स्वगृहे सर्वदा सेव्यः १५२. वो. पु. स्वतन्त्रेण प्रवेष्टव्याः १४. पा. सं. (च.) 19-(१)

स्वदेहस्वेददोषझाः १००. पार. सं. 2-49 स्वधाम नीत्वा देवेशं १५२. ना. मु. स्विनवेदनमन्त्रेण १५५. वं. 473 स्वप्रयत्नकृतं शस्तं १३० स्वयेव कृपया देवः ९३. वं. 38 स्वयं प्रणीतं यच्छास्रं ३९. पार. सं.

10-335 स्वयं प्रयोजनं नित्यं ४५. पा. र. स्वयंव्यक्तं तथा दिव्यं ३१, ३३. का. स्वयंव्यक्तं तथा सिद्धं ३६. पार. सं.

10-315 स्वयंव्यक्तं हि सिद्धान्तं ३२. का. स्वयंव्यक्ते तथा दिव्ये ३५. का.

स्वयंव्यक्ते तु भवने १९, ३४. का. स्वयंव्यक्तेन दिव्येन ३२. का. स्वयं होमे फलं यत् ७०. द. 2-24 स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य १२२, व. पु. 45 स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य १७३, भ. गी. 2-40 स्वविषयनिजधर्मान् ७९. पा. र. स्वसङ्कलपकृताशेष १७९, वं. 523 स्वसूत्रविहितान् वापि ११०. ना. स्वाधीनत्रिविधचेतन १५९. वै. ग. स्वाधीनित्रविधाशेष १७८. वं. 521 स्वाधीनशयनं जल्पं १२३ स्वाध्यायसंज्ञं तद्विद्धि ४८. ज. सं. 22-72 स्वामित्वेन सहत्वेन १५९, वै. ग. स्वार्जितैर्गन्धपुष्पाद्यैः ५३, ९१. वं 36 स्वाहाप्रणवसंयुक्तं ६६. व्या. स्मृ. 2-74 स्वेन तन्त्रान्तरेणैव १४. पा. सं. (च.) 19-(?)

स्वोक्तासूपनिषत्स्वेवं १७७, वं. 511

ह

हिर्र प्रणम्य चायम्य ५३. भ. नि. हिर्र श्रियं भुवं चापि १५७. वं. 493 हिर्र हिर्र वृवंस्तल्पात् ९६. पार. सं. 2-17 हिरमेव स्मरेन्नित्यं ७१. ८८. शौ. स्. हिर्र हिरिति पापानि १७३. ह. अ. 24 हिरिहिरिहिरिति ८९. वं. 2 हिरेराराधनार्थाय १२३. वं. 81 हिविष्कृतो यथा ३. श्री. कृ. हिविष्कृदाधावेति ३. आप. श्रौ. 1-6 ह्व्यक्वयभुगेकस्त्वं ६८. वि. प्र. 1-9-73

हि

हिंसादिरहितः कायः १७९. वि. ध. 9-8

हृद्याः सुगन्धाः कर्मण्याः १२८. सा.

हे

हेमन्तिशिरे विष्रैः १००. पार. सं. 2-51

21-26

ह

हुतानुमन्त्रणं कुर्यात् ६८. व्या. सम्. 2-78 हुत्वामिं विधिवन्मन्त्रैः ६७. व्या. स्मृ. 2 हुत्वामीनमिहोत्रादौ १२४. वं. 85

हेमादिनिर्मितैर्वापि १००. पार. सं. 2-62 हेयं चानर्थसिद्धीनां २९. सा. सं. 22-54

ह

हृदि ध्यायन् हरिं तस्मै ६६, ६७. म. भा. हृद्रतं न त्यजेद्भ्यानं ७२. ज. सं.

हो

होमं पितृक्रियां पश्चात् १५८. वं. 501 होमाद्यमनुयागान्तं १५८. वं. 503

# PUBLICATIONS OF THE ADYAR LIBRARY

| (The Theosophical Society, Adyar, Madras, S. Ind | (The | Theosophical | Society. | Advar. | Madras, | S. | India |
|--------------------------------------------------|------|--------------|----------|--------|---------|----|-------|
|--------------------------------------------------|------|--------------|----------|--------|---------|----|-------|

|     | 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rs. | ٨. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 1.  | A PRELIMINARY LIST OF THE SAMSKET AND PRAKET MSS. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
|     | the Advar Library. (Samskrt-Devanagari) Boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 8  |
|     | Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | U  |
| 2.  | A DESCRIPTIVE CATALOGUE OF THE SAMSKET MSS, in the Adyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
| 4.  | Library. By F. O. Schrader, Ph.D., Vol. I, Upanisads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
|     | Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   | 0  |
| 3.  | THE MINOR UPANISADS (Samskrt) critically edited for the Adyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
|     | Library. By F. O. Schrader, Ph.D., Vol. ISamnyasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
|     | Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 0  |
|     | 1916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
| 4.  | AHIRBUDHNYA-SAMHITA OF THE PAÑCARATRA AGAMA (Samskrt),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
|     | Edited under the supervision of F. O. Schrader, Ph.D., 2 Vols.  Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10  | 0  |
| 5.  | INTRODUCTION (English) TO THE PANCARATRA AND THE AHIR-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  | ٠  |
|     | BUDHNYA SAMHITA. By F. O. Schrader, Ph.D. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   | 0  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
|     | 1920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
| 6.  | YOGA UPANISADS-20—with the Commentary of S'ri Upanisad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |    |
|     | Brahma Yogin. Edited by Pandit A. Mahadeva Sastri, B.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   | 0  |
|     | 1921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
| 7.  | SAMANYA VEDANTA UPANISADS-24-with the commentary of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |    |
|     | S'ri Upanisad Brahma Yogin. Edited by Pandit A. Mahadeva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
|     | Sastri, B.A 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 0  |
| 8.  | VAISNAVA UPANISADS—14—with the Commentary of S'ri Upanisad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
| 0.  | Brahma Yogin. Edited by Pandit A. Mahadeva Sastri, B.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
|     | Brand regard and regard of the state of the | 4   | 0  |
|     | 1925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | •  |
| 9.  | S'AIVA UPANISADS-15-with the Commentary of S'ri Upanisad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
|     | Brahma Yogin. Edited by A. Mahadeva Sastri, B.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3   | 0  |
| 0.  | S'AKTA UPANISADS—8—with the Commentary of S'ri Upanisad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
| *   | Brahma Yogin. Edited by Pandit A. Mahadeva Sastri, B.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2   | 8  |
|     | 1926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
| 11. | CATALOGUE OF SAMSKET MSS. in the Adyar Library (revised). Edited by the Pandits of the Adyar Library under the direction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
|     | of Prof. C. Kunhan Raja, M.A., D. Phil. (Oxon.), 2 Vols.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
|     | Each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 10 |
|     | 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3   | 14 |
| 2.  | SAMNYĀSA UPANISADS—17—with the Commentary of Siri Upanisad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
|     | Brahma Yogin, Edited by I. R. Chintamani M. A. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
|     | Pandits of the Adyar Library, under the direction of Prof. C. Kunhan Raja, M.A., D. Phil. (Oxon.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
|     | DUVNINI KALYANA MAHA KAVYA by Raigondama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 0  |
| 3.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
|     | mani. M.A., under the direction of Froi. (. Kunhan Dais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
|     | D. I III. (Cherry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 0  |
|     | 1933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -   | U  |
| 4.  | UNPUBLISHED MINOR UPANISADS with the Commentary of S'ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
|     | Library, under the direction of Prof. C. Kuphen D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
|     | D. Phil. (Oxon.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 0  |

|     |                                                                                                                                                                                                                   | Rs. | A. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 27. | Rāja Dharma (Dewan Bahadur K. Krishnaswami Rao Lectures, 1938, University of Madras) by Rao Bahadur K. V. Rangaswami                                                                                              | ,   | 8  |
| 28. | Aiyangar, M.A.  VARIMARYARA Of Bhasuranandanatha (2nd Edition) by                                                                                                                                                 | 3   | 0  |
|     | Pandit S. Subrahmanya Sastri, F.T.S. (with English Translation)                                                                                                                                                   | 2   | 8  |
| 29. | VYAVAHĀRANIRŅAYA OF VARADARĀJA—Edited by Rao Bahadur K. V. Rangaswami Aiyangar, M.A., and A. N. Krishna Aiyangar, M.A., L.T., Adyar Library with a FOREWORD by Sir P. S. Sivaswamy Aiyer, K.C.S.I., C,I.E., LL.D. |     |    |
| 30. | Samgitaratnākara—With the Commentaries of Catura Kallinātha and Simhabhūpāla. Edited by Pandit S. Subrahmanya Sastri, F.T.S. Vol. I.                                                                              |     |    |
| 31. | CATALOGUE OF THE ADYAR LIBRARY, Western Section part 1-                                                                                                                                                           |     |    |
| J., | prepared under the direction of Bhikshu Arya Asanga, Jt. Director and Curator, Western Section, Adyar Library                                                                                                     | 5   | 0  |
| 32. | ALAMBANAPARİKSĀ AND VRTTI by Dinnāga with English transla-<br>tion. Tibetan text etc. by Pandit N. Aiyaswami Sastri, Tirupati                                                                                     | 3   | 8  |
| 33. | Some Concepts of Alankara Sastra by V. Raghavan, M.A.,                                                                                                                                                            | 4   | 0  |
| 34. | Ph. D., University of Madras  VEDĀNTAPARIBHĀṢĀ—with English translation and Notes by                                                                                                                              |     |    |
| 51. | Prof. S. S. Survanarayana Sastri, M.A., B.Sc. (Oxon.), Bar-at-                                                                                                                                                    |     |    |
| 1   | Law, Reader, Head of the Department of Philosophy, Uni-                                                                                                                                                           |     |    |
| ~-  | versity of Madras.                                                                                                                                                                                                | 2 . | 12 |
| 35. | A DESCRIPTIVE CATALOGUE of the Sanskrit Manuscripts in the Adyar Library by K. Madhava Krishna Sarma, M.O.L., under                                                                                               |     |    |
|     | the direction of Prof. C. Kunhan Raja, M.A., D. Phil. (Oxon.)                                                                                                                                                     |     |    |
|     | Vol. I—Vedic                                                                                                                                                                                                      | 15  | 0  |
| 36. | S'RĪ PĀÑCARĀTRA RAKSĀ of S'rī Vedānta Des'ika-Edited by                                                                                                                                                           |     |    |
|     | Vaidyaratna Pandit M. Duraiswami Aiyangar and Vedānta<br>Siromani T. Venugopalacharya; with an Introduction in English                                                                                            |     |    |
|     | by G. Srinivasa Murti, Hon. Director, Adyar Library.                                                                                                                                                              | 4   | 8  |
| 37. | CATALOGUE OF THE ADYAR LIBRARY, Western Section, part 2,                                                                                                                                                          |     |    |
|     | prepared under the direction of Bhikshu Arya Asanga, It.                                                                                                                                                          |     |    |
| 38. | Director and Curator, Western Section CATURDAS'ALAKSANI OF GADADHARA with three commentaries—                                                                                                                     |     |    |
| 50. | Edited by Pandit N. Santanam Aiyar. Vol. I.                                                                                                                                                                       | 4   | 8  |
|     | PAMPHLETS                                                                                                                                                                                                         |     |    |
|     | 1939                                                                                                                                                                                                              |     |    |
|     | A VARIANT VERSION OF THE EKĀGNIKĀŅŅA. (Reprinted from the                                                                                                                                                         |     |    |
|     | Adyar Library Bulletin, October, 1939). Edited by K. Madhava                                                                                                                                                      |     |    |
|     | Krishna Sarma, M.O.L.                                                                                                                                                                                             | 0   | 3  |
|     | 1940                                                                                                                                                                                                              |     |    |
|     | THE RĀJAMŖGĀŇKA OF ВНОЈА. (Reprinted from the Adyar Library Bulletin, October, 1940). Edited by K. Madhava Krishna Sarma,                                                                                         |     |    |
|     | M.O.L.                                                                                                                                                                                                            | 0   | 4  |
|     | 1942                                                                                                                                                                                                              |     |    |
|     | THE SAT PAÑCĀS'IKĀ, a Silpas'āstra manual. (Reprinted from the                                                                                                                                                    |     |    |
|     | Adyar Library Bulletin, February 1942). Edited by K. Madhava Krishna Sarma, M.O.L.                                                                                                                                |     |    |
|     | THE PRANTYANANIARI OF SARVADEVA (Reprint 1                                                                                                                                                                        | 0   | 5  |
|     | Madhava Krishna Sarma M.O.I.                                                                                                                                                                                      |     |    |
|     | THE PATH OF CREATNESS. (Reprinted from the A.                                                                                                                                                                     | 0   | 6  |
|     | Bulletin, December, 1942), by Dr. G. S. Arundale, M.A. D. Lit                                                                                                                                                     |     |    |

#### IN THE PRESS

ASVALĀYANAGRHYA-SUTRA—With Devasvāmi Bhāsya—Edited by Swami Ravi Tirtha.

AS'VALĀYANAGRHYA-SUTRA (Bhāṣya of Devasvāmi). Translated into English by A. N. Krishna Aiyangar, M.A., L.T., Adyar Library

JIVANANDANAM OF ANANDARAYAMAKHI with a Commentary by Vaidyaratna Paṇḍit M. Duraiswami Aiyangar. Edited by Vaidyaratna G. Srinivasa Murti, B.A., B.L., M. B. & C. M. and Vaidyaratna Paṇḍit M. Duraiswami Aiyangar.

VAISNAVA UPANISADS-Translated into English by T. R. Srinivasa Aiyangar, B.A., L.T. and Dr. G. Srinivasa Murti, Hon. Director,

Advar Library,

USANIRUDDHO of Rāma Pāṇivāda. Edited by Pandit S. Subrahmanya Sastri, F.T.S. and Prof. C. Kunhan Raja, M.A., D. Phil. (Oxon.)

NYAYAKUSUMANJALI of Udayanācārya—Translated into English by Swami Ravi Tirtha.

THE APASTAMBASMETI-Edited by A. N. Krishna Aiyangar, M.A., L.T., Advar Library.

THE ACYUTARAYABHYUDAYAM of Rajanatha Dindima-Sargas 7 to 12by A. N. Krishna Aiyangar, M.A., L.T., Adyar Library.

PHILOSOPHY OF VISISTADVAITA by Prof. P.N. Srinivasachari, M.A., Retired Principal, Pachaiyappa's College, Madras.

GAUTAMASMRTI-Edited by A. N. Krishna Aiyangar, M.A., L.T., Adyar 10. Library.

Kālādars'a of Āditya Bhaţţa-Edited by Rao Bahadur K. V. 11. Rangaswami Aiyangar, M.A., and A. N. Krishna Aiyangar, M.A., L.T., Adyar Library.

OF GADADHARA-with four commentaries by Pandit N. 12. PAKSATA

Santanam Aiyar.

2.

BRHATJATAKA—with the commentary Apūrvārthadars'ini by A. N. Srini-13.

vasaraghava Aiyangar, M.A., L.T.

VISNUSMETI-With the Kes'ava Vaijayanti of Nanda Pandita. Edited by Rao Bahadur K. V. Rangaswami Aiyangar, M.A., and A. N. Krishna Aiyangar, M.A., L.T., Adyar Library.

CATURDAS'ALAKSANI OF GADADHARA with three commentaries. Vol. II

and III. by Pandit N. Santanam Aiyar.

## WORKS UNDER PREPARATION

1. AVAYAVA OF GADADHARA-with commentaries by Pandit N. Santanam Aiyar.

VETTARATNĀVALĪ-with commentary, English Translation and Notes by H. G. Narahari, M.A., Adyar Library.

SIDDHANTALAKSANAM OF GADADHARA with commentaries. Edited by 3. Pandit N. Santanam Aiyar. SAMANYANIRUKTI OF GADADHARA with commentries. Edited by Pandit 4.

N. Santanam Aiyar.

VYUTPATTIVADA OF GADADHARA with commentaries. Edited by Pandit N. Santanam Aiyar.

Agents for our publications:

## THE THEOSOPHICAL PUBLISHING HOUSE Advar, Madras, S. India



पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अङ्कित
है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर है दूस
नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का
अर्थदण्ड लगेगा।

134.3.0009



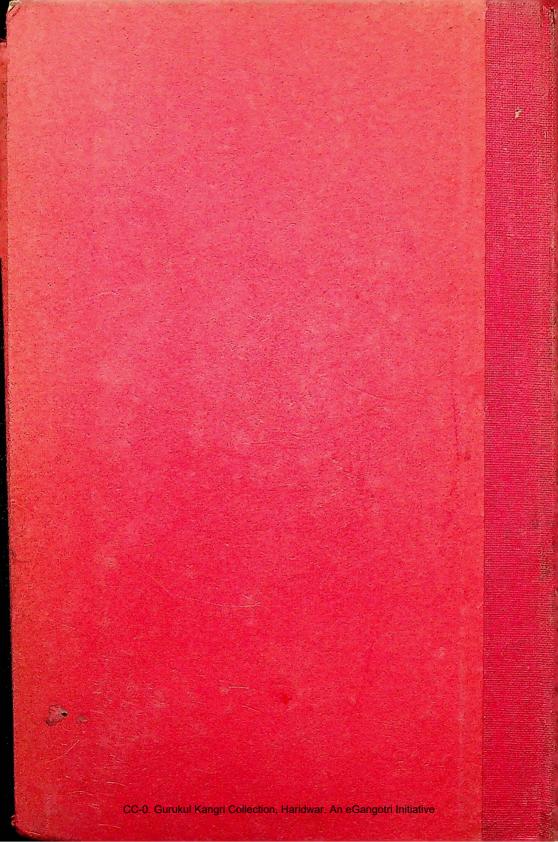